## पुस्तक छपने के स्थान।

टाइटिल व भूमिकादि पं. अनन्तराम "सद्धम्भे-प्रचारक प्रेस," देहसी। १—८ फार्म पं० उमादत्त शर्मा, ब्राह्मण प्रेस, देहली। ९—११,, पं० कुंजनिहारीलाल रस्न प्रेस, देहली। ११— ,, सम्पूर्ण जनरल प्रेस, इटावा।

# समर्पा॥

जिस सज्जन ने संस्कृत साहित्य के उदार का वीड़ा उठाया

जो

श्रनेक तुप्तकल्प ग्रन्थ रत्नों को प्रकाश कर प्रकाश में लाया

उन्हीं

स्वर्ग-वासी— रा॰ रा॰ सेट तुकाराम जावजी महोदय J.P.

की

. स्पृति में

यह ग्रन्थ संगर्षित किया गया ।





रा. रा. सेठ तुकाराम जावजी चौधरी, J. P. अध्यक्ष, निर्णयसागर प्रेस, मुंबई.

## वक्तव्य

बाह्यण बंश का इतिहास लिखते समय हमको स्वयं ऐसा विचार न या कि यह कार्य इतना यह जायगा। संक्षेप से करने पर भी यह बहुत बड़ा होगया है। जहां तक हम से हो सका बहुत अन्वेपण करने के प्रधात् त्राह्मणों के मेद, उपभेद, और अवान्तर मेद ढूंढ २ कर पते सहित लिखे गए हैं। विवादास्पद विपयों में अन्यों के मतों का संयह किया गया और ऐसे स्थानों पर अपनी सम्मति बहुत कम परन्तु सोच समझ कर लिखी है। विशेषतया शिल्प श्रेणी के सम्बन्ध में बड़ा प्रयास हुआ, कारण कि इस सतनने में से बाह्मण मेदों का प्रथक निर्णय करना बहुत कटिन था सो बहुत सोच, विचार, अनुसन्धान और प्रमाणों द्वारा उक्त विषय निर्णय किया गया। तो भी अग्रस भी अनुसन्धान की आवश्यकता है।

दूसरी वात चित्रों की है। चित्रों के विना चरित्र नीरस ही रहते हैं। प्रथम हमारा विचार था कि जिन २ सज्जनों के चरित्र दिए जावें उन के चित्र भी हों परन्तु अनेक उपाय करने पर भी सब के चित्र पुस्तक छपने तक न मिल सके, अनेकों के चरित्र भी इसी कारण से न दिये जा सके वा संक्षेप से वर्णित हुवे।

तय भी जगदीयर की कृषा से गृहीत विषय में हम सफल हुए । इस स्थानपर यह प्रार्थनाभी अनुचित न होगी कि शीघतावश जिनके चरित्र न दिये जा सके वह अग्रिम संस्करण के लिए अभी से भेजने की कृषाकरें।

अंत में हम प्रेमसभा देहली और श्रीमती गौडमहासभा का घन्य-वाद करते हैं जिन्होंने इस घन्य के उपलक्ष्य में लेखक को त्रिद्यावाचस्पति की उपाधि प्रदान की और जिनकी प्रेरणा से यह प्रन्य लिखा गया 1

इस सम्बन्ध में जिन मित्रों ने पुस्तक निर्माण, प्रकाशन और विकय में सहायता दी जन समको धन्यवाद देकर समाप्त किया जाता है। १.३-१९१९ निवेदक **च्यदशुराम शास्त्री M**.R. A. S.

# विषय सूची ।

|                      |              | 41                  |                  |
|----------------------|--------------|---------------------|------------------|
| विषय                 | gg 1         | विषय                | 48               |
| <b>एकत ब्राह्म</b> ण | १३२          | पंच द्राविड़        | १३४              |
| भोझा                 | य ६          | परिशिष्ट ब्राह्मण 🕝 | १६⊏              |
| भौदीच्य              | 146          | गर्लीवाल            | ११५              |
| कर्णाटक              | १३५          | पारीक               | <b>११</b> ४      |
| <b>क</b> न्हाडे      | १४१          | पुरोहित             | १०१              |
| कान्यकुव्न ब्रोह्मण  | २९           | भार्गद              | १६१              |
| काश्मीरी व्रा०       | १७५          | भूमिहार             | भृद              |
| क्र्याञ्चलीय ब्रा॰   | १७२          | मनेरिया             | 4 ફ              |
| कोंकणस्थ ज्ञा०       | <b>, १४१</b> | महाराष्ट्र त्राह्मण | ષ્ષ              |
| खण्डेलवाल ,          | ११३          | माथुर               | .१६९             |
| र्गगापुत्र           | ५६           | मारुवीय             | 202              |
| गयावाल               | **           | मैथिल ज्ञा॰         | १३१              |
| गुर्नेर बाह्मण 🗸     | १५५          | राढ़ी               |                  |
| गुर्जर गौड़          | ११२          | वंगीय कान्यकुटन     | . ३८             |
| गौड़                 | ६ <b>२</b>   | वहवा                | <b>३८</b><br>१६१ |
| चौरासिया             | ८६           | वारेन्द्र           |                  |
| छभ्यात ,             | १०७          | व्यास<br>व्यास      | <b>३८</b>        |
| जांगल ृ(जांगिड)      | <b>१</b> ३१  | 1 2 -               | १०१              |
| <b>जु</b> डोतिया     | <b>4</b> 0.  | शाकद्दीपीय .        | १६९              |
| स्कीत                | <b>१</b> ३६  | श्रीमाली            | १६३              |
| दाधिमथ, तैलङ्ग ब्रा० | १/०७         | सन्। ह्य            | ५८               |
| द्राविड् बा॰         | १्५४         | सस्शती              | १७६              |
| नयंपालीय             | १७३          | सर्ध्यपारी .        | ં પર્            |
| ्नागर                | १४⊏          | सवालखी              | ધ્યુપ્યુ         |
| पंच गौड़             | \$           | सारस्वत             | र                |

## ग्रन्थकर्ता



- MINING COM GO GO GO GO GO GO

वे. रा. रा. परशुरामशास्त्री, वेदरत्न, विद्यावाचस्पति, M. R. A. S.



## बाह्मणवंशितिवृत्तम् ।

## द्वितीय भाग।

सम्पूर्ण ब्राह्मण भेदों की सूची प्रमध भागमें दी गई हैं। यह सब भेद कुछ तो देश और प्राप्त के नाम से कुछ पदवी के नाम से कुछ गोत्र के नाम से और कुछ शासनों के नाम से हुवे हैं। और बहुन नवीन हैं, इनमें कोई २ तो २०० वर्ष से इधर के हैं। इन सब की विद्यानों ने १० विध ब्राह्मणों के अन्तर्गगत माना है प्रसङ्ग वश १० विध में इन सब का वर्णन किया जायगा। यहां इनकी उत्पत्ति गोत्र आदि का विद्यार किया जाता है।

#### पश्च गाड ।

( Northern Devision of Brahmnans )

सारस्वताः कान्यकुब्जा गौडा मैथिल उत्कलाः। पञ्चगौडाः समाख्याता विन्ध्योत्तरनिवासिनः॥ (बह्वाह धरित)

् १ सारस्वत, २ कान्यकुठज, ३ गौड़, ४ मैथिल, ५ उत्कल, यह विनध्याचल के उत्तर निवासी ५ गौड़ हैं।

#### गौड देश।

बङ्गदेशं समारभ्य भुवने शान्तगं शिवे। गीडदेशः समाख्यातः सर्वविद्या विशारदः॥ (शक्ति सङ्गम तन्त्र)

उदयगिरिभद्रगौडक पौरड्नोत्कल काश्चिमेकलाम्बष्ठाः ( वृ. सं. १४. ५. ७.)

यद्ग देश से लेकर भुवनेश तक गौड देश है । उद्यासन पर्वत की ओर मद्ग, गौड, पौण्डू, काशी, मेकल और अम्बष्ट यह देश हैं।

## गीड़ ब्राह्मगों का प्रथम मेद।

#### सारस्वत ब्राह्मण्।

सरस्वती नदी का वर्णन प्राचीन सब आर्प ग्रन्थों में मिलता है, वेदों में भी सरस्वती नदी का वर्णन प्रायः यत्र तत्र विद्यमान है। पूर्व काल में सरस्वती नदी का वर्णन प्रायः यत्र तत्र विद्यमान है। पूर्व काल में सरस्वती नदी वहुत प्रसिद्ध और विस्तृत थी यह हिमलय से निकल कर पञ्जाव में होती हुई प्रयाग में गङ्गा में मिल जाती थी। पञ्जाव में सरस्वती नदी पर सारस्वत मुनि तप करते थे। इस सारे देश का नाम सारस्वत हुना। महाभारत (श० प० ५२) में सारस्वत मुनि की तपश्चर्या का वृतान्त लिखा है। सारस्वत देश में गीष्ठ बस जाने के कारण सारस्वत कहलाये मतपन गीडों का यह प्रथम भेद है। यह जाति पञ्जाव, पवंत और काश्मीर में अधिक हैं। दक्षिण और मदास में भी ५०० वर्ष के लगभग हुने तन यह जा बसे थे। इनके ४ भेद नीचे लिखे जाते हैं:—

| १पञ                                | व जाति ।                            |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| ं (अ.) प्रधम श्रेण<br>सेद। गोत्र   | ी ( आढाई घरे )<br>। प्रवर।          |
|                                    | मुशल। कश्यप,शंवत्सार नैधु <b>ष।</b> |
| २ तिक्खे पराशर।                    | वशिष्ट, शक्ति पराशर।                |
|                                    | हाज। अाँगिरस, वार्डस्पख,            |
|                                    | भारहाज।                             |
| ्४ जेतली घटसं।                     | आंगिरस,गौतम, औशनस                   |
| ५ कुमारिये भागव, वत्स              |                                     |
|                                    | शीव, जामदग्न ।                      |
| (भा) द्वितीय श्रेणी।               | ३-वारही।                            |
| ⊮ { १ कालिये-।<br>ष्र ( २ मालिये । | भेद। गोत्र।                         |
| ट (३ कपरियो।                       | १ कालिये भारहाज।                    |
| ि { ३ कप्रिये।<br>ा                | र प्रभाकर विसिष्ठ।                  |
| ५ वसी।                             | ३ लक्षणपाळ कांश्यप।                 |
| २-ऋष्टवंश।                         | ४ ऐड्री अंगिरा।                     |
| भेदा गात्र।                        | ५ नाम शांडिख्य।                     |
| १ पाठक भारहाज।                     | ६ चित्रचौट मोनस।                    |
| २ सोरी काश्यप                      |                                     |
| ३ तिवारी गीतम।                     | <u> </u>                            |
| ४ यगराज सावर्णीय।                  | ८ सारद् ।८४३ कृष्णात्रेय ।          |
| ५ ज्योतिषी आंगरा।                  | ६ जाळपोत्र कौशिक।                   |
| ६ शराज पराशर।                      | १० भंबी डपमन्यु।                    |
| ७ कुरल अंगिरा।                     | ११ पर्णोत्तरः वशिष्ठः।              |
| ८ भारहाजी सावणीय।                  | १२ मनन उपमन्यु ।                    |
| ४–बाबन जाई या                      | भुंजाही भेद्र ।                     |
| १ ेपराशर।                          | ५ नातर।                             |
| २ नाद।                             | ६ विन्दे।                           |
| .३ नाम।                            | ७ धम्मीं।                           |
| ८ प्रसाकर।                         | ८ नारद्।                            |
|                                    | <del></del>                         |

| 3              | रवारे ।            | કર્         | कुच्छ            |
|----------------|--------------------|-------------|------------------|
| १०             | दवेसर।             | <b>કર</b>   | कारडगे           |
| ११             | द्द्रिये।          | 83          | <b>पेती</b>      |
| १२             | धायी ।             | કંક         | गंगाहर           |
| <del>१</del> ३ | दंनाले             | છહ          | गजेषु            |
| १४             | तंगणवते            | . ૪૬        | गुहरे            |
| <b>१</b> ५     | तगाले 🏸            | ઇક          | वित्रसोर         |
| १६             | र्धगवस             | 28          | अचारज            |
| १७             | <b>अग्निहोत्री</b> | 86          | क्षारी           |
| १८             | अल                 | ५०          | ऋवि              |
| १ृह            | ईसर                | ५१          | कपास             |
| २०             | परे                | ५२          | कुसरित           |
| २१             | <del>कुत्द</del>   | ५३          | <b>मंड्या</b> रे |
| २२             | कपाले              | લ્ક         | कल ्             |
| <b>ચ</b> રૂ    | कलि                | <b>७</b> ७, | कर्दन -          |
| ર્             | कलहण               | ५६          | कुरैतपास         |
| ર્પ            | किरार              | પક          | कैजर             |
| રફ             | कलश                | ५८          | काडवाल           |
| સુહ            | के।टपाल ्          | ų E         | खोर              |
| २८             | खर्वंग             | ६०          | गांद्र           |
| २६             | खिद् <b>डिये</b>   | ६१          | गन्ध्रे          |
| 30             | गन्धी              | ६२          | घाटके            |
| ३१             | चनन -              | ६३          | चूर्झी           |
| ३२             | संप्रफक            | ફક          | चर्चा            |
| <del>3</del> 3 | <b>अग</b> ल        | ફ્ષ         | जय <b>चंड्</b>   |
| 38             | ईसराज<br>-         | ६६          | तिवारी           |
| 30             | ओही ं              | ६७          | हंसधीर           |
| 36             |                    | ६८          | सुद्रन           |
| 39             | कुण्ड              | ६६          | विरार            |
| રૂડ            | काई -              | ೨೦          | <b>लक</b> इफा ह  |
| રૂદ            | <b>क्षर्वम</b>     | <b>હ</b> શ્ | चूनी             |
| និ៰            | कीतवास             | 35          | जडरे             |

| -               |            |   | -     |                    |
|-----------------|------------|---|-------|--------------------|
| <b>93</b>       | त्रिपाणे   |   | 1 804 | लालीयच्चे          |
| <b>ಿ</b> ಚ      | हरद        |   | १०६   | · ·                |
| Ø. <sup>4</sup> | सघी        |   | १०७   |                    |
| ૭૬              | विनिष्ठ    |   | 806   |                    |
| 99              | रमनाल      |   | १०९   | _                  |
| <b>9</b> 6      | जल्ली      | • | ११०   |                    |
| ७८              | टगले       |   | १११   |                    |
| 60              | तीते       |   | ११२   |                    |
| ८१              | संगर       |   | ११३   | _                  |
| ૮૨              | र्था उद्दे |   | ११४   |                    |
| ૮રૂ             | चद्र       |   | . 884 |                    |
| ሪሄ              | चुहामणि    |   | ११६   |                    |
| 64              | जसख        |   | - 229 | _                  |
| ረ६              | ढढे        |   | ११८   |                    |
| ୯୭              | हसतीर      |   | ११६   | Ξ '                |
| 66              | से।थरी     |   | १२०   |                    |
| 35              | विरद्      |   | १२१   |                    |
| £0              | राँगडे     | : | १२२   |                    |
| ६१              | महे        |   | १२३   |                    |
| ६२              | मज्जू      |   | १२४   | तह्नण              |
| £ą              | बालप       |   | १२५   | सडवाल              |
| £8              | टिड्डी     | , | १२६   | शालीवाह्न          |
| Fu              | तिवाष्टी   | • | १२७   |                    |
| દક્             | हांसले     |   | १२८   | · चित्तचो <b>ट</b> |
| <b>Q</b> 3      | सूरन       | i | १२६   | ज्ये।ति            |
| 23              | ॡध         |   | १३०   | <b>खग</b> ले       |
| 33              | रती े      |   | १३१   | हरिये              |
| १००             | ज्यातिषी   | l | ५ष्ठ२ |                    |
| १०१             | टाड        |   | १३३   | वरेबोसरे           |
| ६०२             | ताले       |   | १३४ ् | <b>लाग</b> डिये    |
| १०३             | सैली       |   | १३५   | चुखन               |
| १०४             | श्रीधर     | ļ | १३६   | जघरे               |

|            |                | _                            |
|------------|----------------|------------------------------|
| १३७        | नेजपा <b>क</b> | १६८ पाधे                     |
| १३८        | सद्दी          | र६६ पन्च                     |
| १३६        | संगद्          | १७० रत्नपाछ                  |
| १४०        | चि <b>नायक</b> | १७१ मसे।द्रे                 |
| १४१        | रतने           | १७२ भडाव                     |
| १४२        | जैठक           | १७३ पलत्                     |
| १४३        | रणिक           | १७४ वाहोचे                   |
| १४४        | तिनम्णी -      | १७५ मेह                      |
| १४५        | सौंग           |                              |
| १४६        |                | र्ड भागी                     |
| १४७        | <b>ल्ट्</b> टू | १७७ पाल                      |
| र्४४८      | यमे            | १७८ एउठ                      |
| र्४४६      | मरुद्          | १७६ रनदेह                    |
| १७०        | भूत            | १८० सद्रभ                    |
| १५१        |                | १८१ भटेर                     |
| १५२        |                | १८२ पुंज                     |
| १५३        |                | १८३ पह                       |
| १५४        | मेहद्          | १८४ पाधि                     |
| ६५५        | भाग            | १८५ ब्रह्मी                  |
| १५६        | पंजन           | १५६ मुत्तल                   |
| १५७        |                | १८७ मे।हन                    |
| १५८        |                | १८८ भारहाज                   |
| . १५६      |                | १८६ धिपर                     |
| १६०        | <b>भा</b> च्ये | १६० विसडे                    |
| १६र        | पांडे ,        | १६१ मन्द्हेर                 |
| <b>१६२</b> | वन्दू          | १६२ भट्टरे<br>१६३ पट्ट       |
| १६३        | स्पान          | 101                          |
| १६४        | मंदा <b>र</b>  | १६४ त्रहा सङ्ख्य<br>१६५ सधरे |
| १६५        | भिंडे          | १६६ मैत्र                    |
| १६६        | पंडे           | १८९, भाजी                    |
| १६७        | भ प्रत्वोद्दे  | १६८ पुजे                     |
| • • •      | - 4/012        | १६६ टेरि                     |

## सारखन ब्राह्मणों के शासन निम्नलिखिन हैं:-

| Ł               | शानव्'          | ३१ थानिक           |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| ર્              | समगैरक 🕆        | ३२ कालिये          |
| 3               | मेल             | ३३ कुटलीडये        |
| ន               | शंड             | ३४ कमाहटाये        |
| te <sub>k</sub> | लाड             | ३५ अल              |
| Ę               | स्त्रई          | ३६ गदे।तरे         |
| G               | बरेडे           | ३७ चपड़ांहिये      |
| 4               | श्रीघर          | ३८ चिन्ने          |
| £               | मीरद            | ३६ चंधियाल         |
| 10              | मुकाती          | ४० छिरपोल          |
| ११              | रजीहर.          | ४१ छक्तीतर         |
| १२              | लाहर            | ४२ जलरेश्ये        |
| <b>१</b> ३      | मञ्जले          | ४३ जुआल            |
| र्ध             | मदे।ते          | ४४ भुमुटिया        |
| रूप             | मिश्र           | ४५ झील             |
| १६              | मैने            | ४६ उत्ताये         |
| १७              | मदे।हे          | ४७ होसे            |
| १८              | भटे।हे          | ४८ गोडरे           |
| १६              | मटरे            | ४६ पाघे            |
| २०              | मफड़े           | ५० ढोल             |
| <b>ચર</b>       | ं वाश्रहे       | ५१ बालवैये         |
| <b>૨</b> ૨      |                 | ' ५२ मगोतर         |
| <b>ર</b> ક્     | भदेशल           | ५३ केसर            |
| કંક             | भस्छ            | ्र ५४ माद          |
| રપ              | दलाहिलये        | ५५ सर              |
| રફ              | परस             | ५६ अधात्रे         |
| २७              | पन्याल          | ५७ कटे। बे ८       |
| २८.             | <b>, प</b> िरहत | ५८ काश्मीरी पण्डित |
| २८              | বাদ্ধ           | ्ष्ध कार्णिये .    |
| ğο              | ताझी            | ६० भरेंड           |

|          |                  | •   |
|----------|------------------|-----|
| ६१       | टगे।प्रे         |     |
| ६२       | पहिंग स्ट्र      | - 1 |
| ६३       | य.संद्रिये       |     |
| ÉÄ       | <b>कु</b> डिड्य  | - 1 |
| 814      | फा औ             |     |
| ६६       | क्रमनिय          |     |
| ĘĐ       | फेर्ड            | 1   |
| દ્દ૮     | युःभ्न           | 1   |
| દ્દ      | उपाधे            | 1   |
| Ø0       | <b>उदी</b> तल    | - 1 |
| १७       | ভঙ্গিप।ক¦        | 1   |
| ૭૨       | <u>फलन्ड्</u> री | - 1 |
| ७३       | किंग्ले          | 1   |
| 98       | सरमायी           | 1   |
| 9'٠      | ·दुवै            | 1   |
| ૭૬       | पाधे शिन्द्डिये  | 1   |
| 22       | लखनपास           | 1   |
| 94       | चैथ              |     |
| 30       | लव               |     |
| ८०       | देवे             |     |
| ८१       | <b>ट</b> प्पे    |     |
| ८२       | स्तोत्रे -       |     |
| - ८३     |                  |     |
| SB       | यवगे।त्रे        |     |
| 64       | सवनाल पांधे      |     |
| ८६       | <b>बड</b> ़      | •   |
| ८७       |                  |     |
| 55<br>35 | : <b>घे</b> ।ड़े |     |
|          |                  |     |
| €.0      | ्रं चरगांद       |     |
| € 8      |                  |     |
| £.       | ः ् जरघासः       | ٠.  |
|          | •                |     |

Hrz 13 जामीचे : 4 असंभि £14 वाद्याहे \$ % वारं। त्रे 63 14 बरएन वाधे दक्षि 3.5 वाचे चाह्यसिये 900 ६०१ सञ्चित सहित्यं १०३ १०३ यंगयाल १०४ मे।हन १०५ सिध्या १०६ वास्टिश १०७ प्रोस १०८ विन्दानाच १०६ लनान्ने ६१० रेजे १११ मने।श्रे ११२ मिश्र पृधिषीपाल 893 पलाध् ११४ पंगे ११५ फीनफण **र**१६ **ਬ**ਸਜਾਬਲ ११७ ११८ चसनाते ११६ वरात १२० यह कुलिये १२१ पिंघड १२२ पटल १२३ नभे।तरे १२४ धमानिचे

|       |      | •                    |
|-------|------|----------------------|
|       | १२५  | जम्बूगाल 🐪           |
|       | १२६  | <b>गडया</b> ल        |
|       |      | लङ्ग्रेरे पुरे।हिन ' |
| ÷     |      | सपे।लिये पाधे        |
|       |      | सपात्रे              |
|       |      | सुपालिये             |
| ক     | १३१  |                      |
| (Titi | १३२  | पन्धीत्रे            |
|       |      | महिने                |
|       |      | धरियांच              |
|       | • •  | भलें।च               |
|       |      | मैनवर                |
|       |      | भूरिये               |
|       | १३८  | भृत                  |
|       |      | · <b>मु</b> ंगडे     |
| វ     | १४०  | मरीतरे.              |
| •     | १४१  | मगहील                |
|       | १४२  | मगडियाले             |
|       |      | माधुर                |
|       |      | कानून गो             |
|       |      | कालिये               |
|       | १४६  | ष.फनस्तां            |
|       | १४७  | <b>ख</b> ड।त्रे      |
|       | १४८  | खणोते                |
|       | १४६  | खिद् इंग्रे          |
| •     | १५०  | गीड़ पुरे। हित       |
| •     | १५१  | जम्मे -              |
|       |      | झनगात्रे             |
|       | -    | झिंधङ्               |
|       |      | सलू 🔧 😘              |
|       | १५५. | <b>झा</b> बड़        |
|       | 34.8 | झपाडू                |

| (प्राम् ।   |                  |
|-------------|------------------|
| १५७         | ठकुरे            |
| 846         | पुरेक्षित        |
| १५६         | उडेारिच          |
| १६०         | घाली             |
| १६१         | वने।चे           |
| <b>१</b> ६२ | त्रह्मीये        |
| १६३         | वर्गात्रे        |
| १६४         | यच्छन            |
| १६५         | वरियालिये        |
| १६६         | वधात्रे          |
| १६०         | बद्दल            |
| १६८         | .विसगोत्रे       |
| १६६         | बुधार            |
| १७०         | घंणदी            |
| १७१         | भृरे             |
| १७२         | <b>लमे</b> ।त्रे |
| १७३         | लयन्दे           |
| १०४         | संखनपार्स        |
| १७५         | लाहञ्जन          |
| १७६         | रेडाथिये         |
| 800         | रोद              |
| १७८         | रज्ञपाल          |
| १७६         | रमूजिये          |
| १८०         | रज़्लिये         |
| १८१         | मन्त्रधारी       |
| १८२         | मच्छर.           |
| १८३         | मखोतर            |
| १८४         | दुहाल            |
| १८५         | द्वे             |
| १८६         | थमन्थ            |
| १८७         | थमने।श्रे        |
| १८८         | तिरपद            |

**इडे**।रिच गन्धर्पाल १६० ६६१ गरुहास गोकलिये गुलाई १६२ गुड्डे ६३३ गुह लिये १६४ गराच १६५ ब्रह्मणीये १८६ सगडेाल १६७ सुखे 235 333 सूद्न श्रोत्रे 200 सर्ळूण २०१ सिर सिड्ये २०२ सुनचाल ざゅぎ २०४ सांगडा २०५ सिंगाड़ा २०६ सुधड़े सरमायी २०७ सराच २०८ समहाच २०८ २१० सैन इसन सुहडिये २र्र सोल्हे २१२ सागुणिये २१३ वेद्वे રફ્ઇ मिश्र काश्मीरी २१५ दीक्षित २१६ मदिहारी २१७ २१८ कुरुडु २१६ पञ्चकरण साबी २२०

१२१ नाग राइणे २२२ २२३ काश्मीरी: ओसड़ी ર્રશ आचारिये રૂર્ષ मैत २२६ पाधे खजूरे २२७ २२८ पनयःऌ गुउरे २२୯ २३० दुम्बू विष्रपात ₹३१ मंगरू डिये २३२ पाधे सरीज २३३ मतबाले -રરૂપ્ટ 53.4 वावह २३६ गलवधः २३७ स्वरवध चलवाले १३८ डेहे।डी २३६ प्रोत्तज इंदें। द २४० राहिये २४₹ रस्वे રુકર सजूरे રકર चीयू રકક ससे રુપુર पाश्चे २५६ सहिते २४७ २४८ पर्स्वर डौंगमार 388 चियू 5,10 नवल गो स्वामी २५१ २५२ पराज्ञर



महामहोपाध्याय पण्डित जगदीशचन्द्रशास्त्री, विद्यासागर, जम्बू काश्मीर स्टेट.



#### ब्राह्मणवंदीतिवृत्तम् ।

#### महामहोपाध्याय पं० जगदी खर जी शास्त्री विद्यासागर मिन्सीपल राजकीय संस्कृत महाविद्यालय जम्बू।

आएका जनम सं० १६२३ विक्रमी के उपेष्ठ शुक्का नवमी के। जम्भू राजधानी के पार्श्ववर्गी श्रीभाक्षन [सुराक्षना ] नामक प्राम में प्रसिद्ध राजपण्डिनों के घराने में हुआ, आपके पूज्यपाद पिता जी पं॰ गोकुलचन्द्र जी शास्त्री काशीम्य गाँह स्वामी जी से निखिल शास्त्र निष्णात होकर जम्बू में भा रहे थे। श्रीमहाराजा रणवीरसिंह साहववहांदुर से पूजित हाँ दिगर्त देश ही नहीं वित्य पञ्जाब तक के श्विद्यान्धकार का दूर कर विद्या प्रचार कर रहे थे। हगारे चरित्रनायक की जन्म कुण्डली के शुभ प्रहीं का देख पण्डित जी के आनन्द का पारावार न रहा। मन में पूर्ण निश्चय होगया कि यह लघु | क्वोंकि भाषके ज्येष्ठ सहोदर पठ गङ्गाधर जी शास्त्री थे जै। कि संस्कृत के एक पूर्ण विद्वान् ही चुकेही बालक कुल दीवक होगा पं॰ जीप्रेम से प्राय: इनके। (लघु) नाम से ही पुकारते थे। ५वर्ष की अवस्था में उपनीत हो कर दाक्षि-णात्य प॰ श्रीअस्वाराम भट्ट जी से आपने यज्ञवैदाध्ययन आरम्म किया। स्वरूप कार्ल में ही पद पाठ क्रम जटा यही आदि के पूर्ण श्वाता होकर आपने व्याकरण न्याय वेदान्तादि शास्त्रों का अध्य-यन आरम्भ किया। सं० १६४० में अगाध पाण्डित्य के सागर दाक्षिणात्य स्वामी श्रीब्रह्मानन्द जी तीर्थ जम्बू राजधानी में पद्यारे । श्रीमान् पं॰ गोकुलचन्द्र जी शास्त्री ने उक्ते स्वामी जी के अर्छोकिक पाण्डित्य के। और हमारे जित्रनायक की अरुौकिक प्रतिमा के। देख स्वामी जी के पास विद्याध्ययनार्थ बैठा दिया। स्वामी जी भी इस कुशात्र बुद्धि शिष्य की पा परम प्रसन्न हुने।

" ब्रुयु: स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवोगुहामप्युत " शारीरक भाष्य च ब्युत्पत्तिवाद।दि में ब्युत्पन्न कराकर सवामी जी ने विचारा कि गत्यक्ष चमत्कारिणी मन्त्र तन्त्र विद्या के गुप्त रहस्यों के बताने का भी इस शिष्य से येग्यतर अन्य पात्र प्राप्त न ही सकेगा।

अनः थे। है ही दिनों में इनकी मन्त्र शास्त्र में भी निष्णात कर दिया, सरस्वती भगवनी की इन पर पूर्ण हुए। थी, प्रतिदिन स्वल्प समय में ही अपना पाठ फर्डम कर हैने थे। दोप समय जप पाठ व अश्वारोहणादि व्यायाम में भी लगाया करने थे। धर्म-शास्त्र पर तो इतना आधिपत्य होंग्या कि धार्मिक विषयों पर राज्य की तरफ से व्यवस्था इनकी ही लिखी हुई, स्वीहन होने लगी। सं० १८४२ में बाप श्रीर्धुनाथ पाठशाला में यमुर्वेद के धार्फ्रेमर नियत हुवे। वैदिक कर्मकाण्ड में आपकी प्राम्बाइ दूरद्र तक हो रही था अतः शाप किरानगढ़ स्टेट के सीमयह में निम-निवन होकर गये श्रीदीक्षित जवानसिंह जी स प्रम सम्माजित हो राजधानी की लाँटे।

सं० १६४२ में आपने ही श्रीकाश्मीर नरेश का राज्याभिकेत कराया। मन्त्र शास्त्र पढ़ने से आपके चित्त में अहानंश यह
चित्तार ग्रहता था कि किसी पुण्य भूमि में जाफर कुछ समय तक
तपश्चर्या करें। गतः सं० १६४६ में श्रीवाराणसा में जाकर गपानुछान प्रारम्भ किया। परन्तु गृहकरूप के सम्यानों के आने जाने से
मन का विद्य समझ कर हिमालय की पुर्य भूमि में तपश्चर्या की
मन में ठानी और नयपाल यात्रा की। वहाँ पर भी आपके अलीकिक तेज की देव कमाण्डर करनल फेसरीसिंट क्षत्रिय प्रभृति
सदा गापकी सेवा में तत्पर रहते थे इस प्रकार अपना इह साधन
कर सं० १६५० में भाष अम्यू राजधानों की लीटे। ऐसे महापुरुष के राजधानी में पुनः पधारने से विविध विख्वात्री विराजमान जम्यू निज्यनाचनेकदेशा धिपति धर्ममूर्ति महाराजा श्री १०८
प्रतापसिंह साहिब बहादुर जी० सी० आई० के हर्ष का पारावार
न रहा। क्यों कि श्रीमान् साक्षात् धर्मावतार होने के कारण
धार्मिक पुरुषों पी सत्संगति से सदा सन्तुष्ट रहते हैं।

श्रीमहाराजा साहिब वहातुर जी ने अपनी नित्य की पूजा में आप से कथा सुननी प्रारम्भ की। आपके मन्त्र यल के सम-त्कारों को देख श्रीमहाराजा साहिब बहातुर की श्रद्धा प्रति दिन आपके चरणों में बढ़ने लगी।

सन् १६%६ में श्रीमहाराजा लाहिन ने आप का श्रीत्रधुनाथ मन्दिर का मुहनसिम् और १६५९में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय का जिन्सीपल नियन किया। बाप के प्रवन्ध से विद्यालय में यह डर्जान हुई कि प्रतिवर्ष पञ्चनदीय विज्वविद्यालय में १५-२० छात्र वसीणं होने लगे, मौर पोरयन्दर दक्षिण च वदरिकाश्रमं उत्तर से छात्र आ था फेर यहां विद्याध्ययन करने लगे। मं० १६६५ में श्रीमदाराजा साहित बहादुर ने शाप से प्रशाविधि मन्त्रीपदेश लिया। अयमहाराज फेली गुरुमक्ति न पूर्णश्रद्धा दिदालारी हैं, कि प्रतिदिन प्रानः सायं श्रीमान् गाप का खरण म्पर्श करना अपना मुख्य कत्तंत्र्य समझते हैं। बत; शाप के। अदा ही (राज-धानी में तथा चिदेश में ) श्रीमहाराजा साहित वहादुर के संग ही रहना पड़ना है। ऐसे विष्कृत की की तिं गयनमें पर सालिया के कानों तक भी पहुंची। आप का स० १६७१ में "महामहो-पाध्याय" की परमे। इस पदवी से प्रतिष्ठित किया गया। संव १६७२.में भारतधर्म महा मण्डल ने आप की "विद्यासागर" की पदधी से सम्मानित किया। राजनीति में भी आप का चातुयं देख, श्रीमहाराजा साहित वहादुर ने आप का सिटी म्युतिसि-पलटी का कमिश्वर नियत किया। अंग्रेज़ी भाषा न जानने पर भी थाप कमेटियों के चिचादारूपद विषयों में भपनी अकाट्य युक्तियों से बड़े २ बुक्तका आदि की निरुत्तर कर देते हैं। यहां यह वर्णन करना भी अनुचित न होंगा कि "रत्नों की खानि में रत्नों का ही प्राहुर्यात्र होता है।" आप के चिरक्षीय पुत्र पं० श्रीचन्द्र जी १६ वर्ष की ही अवस्था में पूर्ण पाणिडत्य छाभ करके "प्रवर्तिती दीप इब प्रदीपात् " की उक्ति की चरितार्थ कर रहे हैं।



#### श्री महा० म० वांकेराय नवलगोखामी।

श्री पण्डित यांकेराय नवल गोस्वामी का जगह विख्याते श्रीनवल परिकर में जन्म हुआ है, जिस में बढ़े २ महातमा और विद्रान्धर्म का प्रचार करने की प्रणट हो चुके हैं, अब भी जिन के बनाये हुए अनेक संस्कृत और भाषा के प्रन्थ उन की असाम्मान्य विद्रता और उन के महानुभाव होने का परिचय देरहे हैं। इन्नां कारण से राजा प्रजा दानों में उन का परमादर होता चला आया है।

इस वंश के वृत्तान्त के। दिल्ली के सरकारी गज़टीयर में श्रीमान् साहिय डिप्टी कमिश्नर वहादुर ने इस प्रकार से प्रारम्भं किया है।

Extract from the Punjab District Gazetteers, Volume V. A., 1912, Delhi District, edited by Major H. C. Beadon, Deputy Commissioner.

Among Hindu scholars of mark may be noticed Pandit Banke Rai Nawal Goswami who comes from a family always noted for their eminence in Sanskrit learning: an ancestor of his family settled in Delhi about 200 years ago.

भौर इस वंश का संक्षेप से वृत्तात्त श्रीमान् सरलेपिलशि-फिन् साहिय ने भी अपनी किताब, पंजाब चोफस में अंकित किया है।

हमारे चरित्रनायक के पूज्य पिता श्रीमान् पं० विश्वेश्वर-नाथ नवल गोस्वामी जी प्रथम दिल्ली और रामपुर में अपने माता-मह पण्डित भवानीद्स्तजी के पास अध्ययन कियां जिसकि श्रीमान् नवाब रामपुर के राज परिदत थे। उसके उपराज्य-पाय: २० वर्ष पर्यान्त काशी और नदिया में श्रीमान् पण्डित काकाराम शास्त्री

## सारखतवंशप्रदीप



महामहोपाध्याय पं. वांकेरायशास्त्री विद्यासागर, м. к. а. s., г. р. ए.

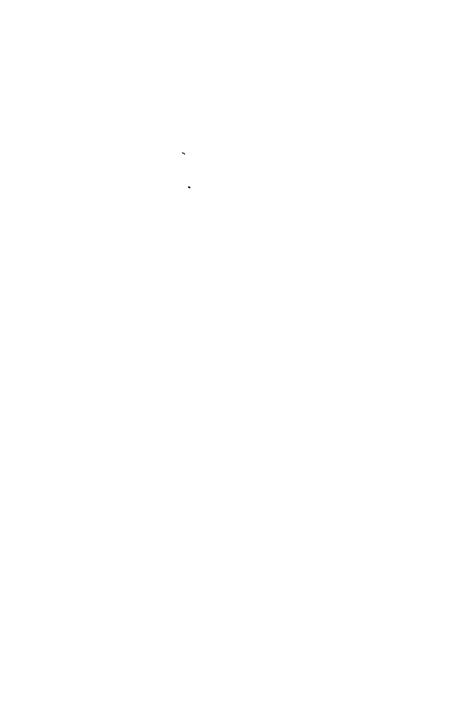

प्रभृति बड़े २ विद्वानों के पान शिक्षा पाई थी। जब यह दिलों में आये तब दिलों के सुवसिद्ध रईस राय छुकामल जी ने अपने यहां के दानाध्यक्ष का मधिकार दिया मीर राजा प्रजा देनों में इन का वड़ा आहर हुआ। क्योंकि वह केवल संस्कृत के एक शिक्षक मार धुरन्वर विद्वान ही न थे, किन्तु वह देश और जाति के दिन साधन में बरावर लगे रहते थे, उन्हों ने अपने अनुमान से आगामी आवश्यकताओं का विचार कर समुद्रयात्रा, स्त्रीशिक्षा, रीति संशोधन आदि विपयों पर भाज से ५० वर्ष पहिले वह पुस्तकं लिख दी थीं, जिन पर आज घोर आन्दोलन ही रहा है।

यधारताकरसेतुः। कन्याध्ययन शङ्कानिराश् । कन्या दःव निवारण । दत्तकविवादान्धकार । पाखण्डिमुखमद्न । आदि २५ पुस्तकों हिन्दी, संस्कृत की वापने लिखी थीं जिन में से प्राय: पुस्तकें देहली लिटरेरी सोसाइटी की तरफ़ से छापी जाकर सर्व सामान्य में वितीर्ण हुई थीं और जिन के विषय में परमादरणीय पञ्जात्र गवनमेन्द्र ने अनेक चिहियों गौर परवानों द्वारा प्रसन्नता प्रकट करते हुए उक्त पण्डित जी का धन्यवाद किया था। इन के उद्योग से सन् १६६८ में यहां पहलो संस्कृत स्कूल, स्थापन किया गया और बहु उस के मुख्याध्यापक बनाये गये जिस के कारण से संस्कृत और भाषा के प्रचार में उक्षति हुई और अन्त समय तक उसी स्कृछंमें काम करते रहे । वही स्कृत अब एङ्गली संस्कृत जुवली हाई स्कृल के नामसे प्रसिद्ध है। देहली गवनमेन्ट कालिज में प्रथम में आपने ही संस्कृत का प्रारम्भ कराया था, गवनमेन्ट माफ़्रहण्डिया की तरफ़ से जब संस्कृत की पुस्तकों की तलाश का कार्य प्रारम्भ हुआ त्व उन्होंने इसमें वड़ी सहायता की थी। उंस पर मुख्याधिष्ठाता श्रीमान् डा॰ ब्यूलर ने अपनी काश्मीर रिपोर्ट में यह लिखा था। यूरूप और मारतवर्ष के बड़े २ विद्वान इन का परमादर करते थे और गृह विषयों पर इन से सम्मति छैने को इन के स्थान पर बाते थे। अदालतों में हिन्दू धर्म की न्यवसाएं ली ताती थीं और वह चीफ़कोट तकमानी जाती थीं। आप की प्राचीन लेख आदि के अन्वेपण का बहुत शीक था। ( आरका बीछोजी ) और सुप्रसिद्ध प्राचीन तत्ववेत्ता 'डाक्टर

ब्यूलर, डाक्टर माऊदाजी और आक्टर मगवान लाल इन्द्र जी प्राचान लेखों के विषय में प्रायः आप से सम्मित लिया करते थे, दिल्ली के पास से प्राप्त हुए कई संस्कृत शिला लेखों का अनुवाद करके आपने वेंगाल एसियादिक सोसाइटी में भेजा था जी किं उस के जनरलों में मुद्दित हुआ था।

पञ्चाय में यूनीवर्सिटी स्वापन होने के पहिले जा दिपाट-मेन्टल परंक्षि एं हुआ करती थीं उन के आप परीक्षक नियत किये जाने थे। इन के कार्यों के उपलक्ष में गवनंमेन्ट ने ख़िल अत सनर्दें आर और पारितोषिक देकर इन का मान बढ़ाया था। सन् १८७० के शाहनशाही देहलां द्रवार में आप निमर्टिकत किये गये थे।

भीगोस्वामी ती अखन्त संग्ल प्रकृति और श्रीकृष्णचन्द्र जी के जनन्य भक्त थे। श्रीमद्भागवत में उन का परम अनुगा था। यद्यपि परम्परागत इन का श्री विष्णु स्वामी संग्रदाय था, परन्तु इन्होंने स्वयं श्रीचैतन्य सम्प्रदाय की दोक्षा प्रहण की थी।

हमारे चरित्रनायक का जन्म सम्बत् १६१६ वैशास कृष्णा ५ की अपने मातोमह श्री पण्डित शिवलाल जी के यहां काशीपुर . में हुवाथा। टवर्षकी अवस्था में हिन्दी भाषाके लिखने पहने का मामान्य सम्यास हो गया था। उस के उपरान्त आप अपने पुज्य पिता जी के पास संस्कृत और एक्स्को संस्कृत स्कूल में अत्रेज़ी पहने लगे १५ वर्ष की अवस्था में यहीपवीत संस्कार, और १८ वर्ष की अवस्था में आप का चित्राह हुआ । १६ वर्ष की अवस्था में श्री पितृचरण का स्वर्मवास हो गया। इस कारण से इन के। काशी जाना पड़ा और चिरकाल पर्यन्त वहाँ श्रीसहास-होपाध्याय राममिश्र शास्त्री जी मादि कई विद्वानों के पास अध्ययन किया आप की अभी दिल्ली भाने की इच्छा नहीं थी, पुरन्तु शिष्यवर्ग के बायह से दिही आना पड़ा और उसी समय सर्वसामान्य की उपदेश करने के निर्मित्त उसी स्थान में कथा । वृज्ञिनी प्रारम्भ की जहां कि इन के श्रीपितृचरण ने ३० वर्ष तक निग्न्तर उपदेश किया था। स्थान पर विद्यार्थियों की भी उसी प्रकार पढ़ाना प्रारम्म किया। सन् १८८४ में गवर्नमेन्ट ने प्राचीन पुस्तकों की तलाश के काम पर नियत किया जिस के। इन्हों ने ऐसी उत्तम रीति से किया कि जिस पर प्रसन्न होकर इन को दुग्यारी बनाने की रिपोर्ट करते हुवे यह शब्द लिखे गये, ( He is a best Sanskrit Scholer of Dellii.) इस पर गवनंमेन्ट की ओर से द्र्यारी की सनद प्रदान की गई और सेन् १८८६ में गवनंमेन्ट हाई स्कूल के अध्यापक नियत किये गये।

सन् १६०३ के कीरोनेशन दग्धार में पञ्जाब के समस्त ब्राह्मणों की ओर से जे। काशीबोदात्मक अभिनन्दन पत्र ठएडन मैजा गया था उन्न कमेटी के शाप मन्त्री नियत किये गये थे।

और सन् १६०३ के दिली दरवार पर जी। उसी प्रकार का अभिनन्दन एवं समस्त भारतवर्ष के ब्राह्मणों की आर से निवेदन किया गया था उस बमेटी के प्रेसीडेन्ट श्री १०८ श्रीमिथिलेड्बर महोद्य और मन्त्री श्री गोस्वामी जी निर्वाचित हुवे थे।

सन् १६०७ में परममाननीया गवनीमेन्ट ने आप की महाने महोपंध्याय की पद्यी प्रदान कर आप का गीरवं बढ़ाया था। इस पर श्रीमान् कमिश्तर माहिय महोदय ने गोस्वामी जी की बधाई का पत्र लिखाथा। सन् १८०८ में पञ्जाब यूनीवर्सिटी के फेली-बर और परीक्षक नियत किये गये और शव हिन्दी और संस्कृत की बीर्ड आफल्टेडांज़ के मेम्बर चुने गये हैं। आप के विद्यार्थी यूनीवर्सीटी की शास्त्री की परीक्षा में प्रविष्ठ होते रहते हैं। सन १६०६ में रोयलपिस्वाटिक सोसंग्रही (राजकीय सभा) के मेम्बर नियत हुए। बार उसके उरान्त हिस्टेरिकिल सोसाइटी पञ्जाब के भा मेम्बर निर्वाचित हुए।

सरमानियर विलियम्स, डीक्टर पालड्यूसन, प्राफीसर सी॰ वेंडाल, प्रोफ्रेसर मेनायफ़ शादि अनेक यूक्षा के प्रोफ्रेसरों ने स्थान पर पधार कर आपका गाँरव बढ़ायात्या।

गधनमेगट प्रज्ञाव ने अपने खर्च से गोस्वामी जी का वि-

कायत मेजने का निश्चय किया था, परन्तु किसी कारण से आप न जासके।

सन् १६११ के दिल्ली द्रायार पर आपने पञ्जाव गवनंमेन्ट के द्वारा निवेदन किया था कि जब हिन्दुखान के इस दरबार का परमगौरव दिया जाता है तो इस मङ्गलमय शुभ अवसर पर हिन्दुओं की भी कुछ रीति काममें लाई जाय। यदि किसी कारण से यह अस्वीकार नहीं सके तो भारतवर्ष के माननीय ब्राह्मणों और आचार्यों महोदयों से आशीर्वाद ब्रह्मण किया जाय।

निश्चित होने के उपरान्त परमादरणीय श्रीमान् पञ्चाव के लिफ्टीनेन्ट गवर्नर महोदय ने इस कार्य के सम्पन्न करने के निमित्त एक कमिटी बनाई और उस के प्रेनीडेन्ट परममाननीय श्री १०८ महाराजा बहादुर दरमङ्गा को आर मन्त्री श्री गोस्वामी जी की निर्धाचित किया।

उसी कौर नेशन हिन्दू द्रवार आल इन्डिया प्रमेटी ने-हिन्दु प्रोसिशन-पूजन-हचन-प्रार्थना आदि द्रयार लम्बन्धी कार्य सम्पन्न किये, और तारीख १६ दिसम्बर के। फिंगस फैम्प में श्री १०८ मिथिलेश्वर महोदय की शध्यक्षता में भागत वर्ष के पुज्यपाद भाचार्य सीर माननीय महामहापाध्यायों ने श्री १०८ मारत संमाद् और १०८ श्रीमती संमाधी महोदया की आशीर्वाट दिया उसी समय श्री गो स्वामी जी का बनाया हुआ राजभक्ति प्रकाश जो कि उन्हों ने श्रीमान लाई मिन्टो महोदय की सम्मति से ंबनाया था, और दिल्ली का इतिहास और समस्त भारत वर्ष के हिन्दुकों की ओर से थ्री गोस्वामी जी कृत परमाद्रपूर्वक वाशी-र्घादात्मक पद्यावली श्री १०८ भारत संमृाद् महोदय की सेवा में समर्पण की गई, जिस को उन्हों ने हर्ष पूर्वक स्वीकार किया। ,आप दरवार लोन इक्जवीशन कमेटी के भी प्राचीन प्रदर्शिनी के मेम्बर नियत किये गये थे। १३ तारोख की जब श्री१०८ महोदय यहां प्रधारे थे उस समय हमारे चिन्तिनायक ने एक आशीर्वा . दात्मक रही क पढ़ कर श्रीमान की साशीर्घाद दिया था उस पर

माननीय पक्षाय के श्रीमान् लाट साहव हारा श्री १०८ महोद्य ने भपनी प्रसन्ता प्रकट की थी।

आप वादशाही मेले की उस कमेटीके निरीक्षक हुएथे जिसमें दरवार सम्बन्धी संस्कृत और हिन्दी कविताएं आई थी इन सब कार्यों के उपलक्ष में पण्डित जी की दे। तमग़े (पदक) दो सनदें और कई प्रसन्नता स्नक पत्र गवनंमेन्ट की ओर से दिये गये थे।

गो म्वामी जी से सदुपदेश से इनके मुख्य शिष्यों ने इनके नाम पर सं० १६४३ में श्रीनवल प्रेम सभाम्यापन की ओरश्रीभग-वत्यम का प्रचार हिन्दी भाषा और संस्कृत की उन्नति-राजभक्ति का प्रसार यह सभा के मुख्य उद्देश्य हैं। भारत वर्ष के अनेक नगरी मै इन की शाखा सभायें हैं इस सभा के आधीन एक विद्यालय और पुस्तकालय भी है जै। कि उन्तिन के साथ काम कर रहे हैं। प्राय: ३५००० हज़ार पुस्तकों और कलैण्डर छपवाकर सभा विना मृल्य वितीर्ण कर चुकी है भारत वर्ष के अनेक विद्वानों का पदक (तमग़े ) उपाधियां और मान पहों से सन्मान किया है। दिल्ली से आपने ११ मील दक्षिण पर जगत् प्रसिद्ध कुतव में जी लाहस्तम्भ है जिसे लोहे की कीली कहते हैं उस पर खुदे हुए इलांकों का अनुवाद संगमरमर के पत्थरों पर खुद्या कर उस क पास लगवाया है। शीर दिल्ली से उत्तर में पहाड़ के ऊपर एक प्राचीन चरण चिन्ह की अन्वेपण करके उस का बिप्णुपट होना सिद्ध किया है, जिस का कि बृत्तान्त पूर्वीक लीहस्तम्म पर खुदा हुआ है। हमारे चित्रनायक चिरकाल पर्यन्त उस चर्णाश्रम धर्म रक्षिणी समा के मन्त्री रहे जिस के कारण से श्री भारतधर्ममहा-मण्डल की वदी उन्नति हुई इसी कारण से उसे समय 'हिन्दी-बहुवासी' 'खैरख्वाह' कश्मीर आदि अनेक समाचार पत्रों ने इस सभा की श्रीभारतधर्ममहामण्डल की पोष्यित्री करके लिखा था उसी सभा के एक यहुत बड़े अधिवेशन में जिस में कि भारतवर्ष के यहे २ विद्वान् माननीय बाचार्य और यहे २ सेठ साहुकार सुशोमित थे, भारत मार्चण्डगां लोक निवासी श्री गट्टलाल जी महाराज बम्बई निवासी के इस्तकमलों से अपने पूज्य पिता श्री-विश्वेश्वरनाथजी महाराजके नाम पर पक पुत्तकालय स्थापन कराया

i

1

था दसीसमय दिली वे सुप्रसिद्ध गई सरायपहादुग्ला गामकृष्णदास जी ने उक्त पुस्तकालय के वास्ते एक विशाल कमरा यनवा दिया था उसी खान में अब वह पुस्तकालय प्यापित हैं और उस में संस्कृत-हिन्दी-चड़ला-गुजरानी उर्दू-अंग्रेज़ी आहि को ३००० तीन हज़ार पुस्तकें हैं इस से सर्वसामान्य के चहुन लोग प्राप्त होता है। श्रीगोस्वामीजी ने दिली में मद्यमांस निवारणी सभा स्थापन की थी, इस कारण से लन्दन के भावकारी पत्र ने आप का विश्व और चरित्र मुद्दित किया और पालींमेएट के सुप्रसिद्ध मेम्बर मि० केन साहिब महोदय और मि० विलसन साहिब महोदय आप का यहुन वादर करते थे और श्रीमहारानी विकटांग्यिके जुवली महोत्सव पर एक पदक श्रीगोस्वामी जी को भेजा था। आप बायुर्वेद यूनानी कालज की कमेटी के दुस्टी हैं।

श्री पण्डित जी एक सुत्रसिद्ध महामहोपदेशक हैं और प्रायः भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में भागके व्याख्यान होते रहते हैं। इसके उपलक्ष्य में अनेक सभाओं और राजाओं ने इन्द्रप्रध्यम्ल, इन्द्रप्रस्थभूषण, भक्तिभूषण आदि की प्रतिष्ठी और पदक और किळत, प्रदान करके श्रीगोस्वमी जी का गौरव बढ़ाया है।

आपकी काश्मीर, अल्वर और वाँकीपुर यात्रा की समय बहाँ के परमध्मीनिष्ठ १०८ महाराजाओं ने श्रांगोस्वामी जा के अगवद्भक्ति के व्याख्यान परम प्रेम पूर्वक श्रवण किये थे जिस पर श्रीमहाराजा काश्मीर महोदय ने अपनी शुग सम्मति प्रकट की थी।

सन् १६७१ के समापति चुने गये थे आप श्री १०८ परम माननीय महाराआधिराज बहादुर बद्धमान के ती आप राज्य प्रसिद्धत ही हैं और भारतवर्ष के प्रायः राजामहाराजाओं से आप का घनिष्ठ सम्बन्ध है ओर वह आपका परम आदर करते हैं आप परीक्षोत्तीर्ण संस्कृत के भनेक हिन्दी और संस्कृत के विद्यार्थियों की पदक और पुस्तकों प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाते रहते हैं।

परमादरणीयश्री १०८ श्री मिथिलेश्वर महोदयने सं०१६७१ 'में श्रीमोस्वामी जी के स्वरमंहा पधारने के समय सपने यहाँ की अति प्रोचीन और परमाद्रणीय धीतपरीक्षी सीर्ण परीक्षा प्रदान कर श्रीगोस्वामी जी की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी।

सं० १६७२ में निद्या की अति प्राचीन और माननीय बहु विदुध जननी सभा ने विद्यासागर की उपाधि प्रदान कर आए का गौरव बढ़ाया है।

आप प्रायः परमाद्रणीय श्री न्नायसराय महोद्यों की सेवा में उपस्थित हो कर फल फूलों सहित उनकों आशीवांद दे दिया करते थे परन्तु आपकी अभिलापा थी कि किसी अवसर पर दिल्ली के समस्त पण्डत मिल कर यह कार्य करें इस विषय का स्टेटप्टरी के समय उन्हें। ने निवेदन किया, जिसे श्रीमान् वाय-सराय महोद्य ने पहुत पसन्द किया, किन्तु किसी कारण से उस समय वह कार्य सम्पन्न न हो सका परन्तु १२ नवस्वर की श्रीमान् चीफ कमिशनर साहिव महोद्य की स्था से पिएडतों का एक डेपुटेशन श्रीमान् वायसराय महोद्य की सेवा में आशीर्वाद देने के निमित्त उपस्थित हुआ था और उसके अधिष्ठाता श्रीगो-स्वामी जी थे।

हमारे चरित्र नायक ने शनेक पुस्तकें निर्माण की हैं और उनके। छपवा कर उनकी हज़ारों प्रतियां विना मूक्य वितीणं की हैं—

> श्री गङ्गा सिनि निर्णय—१०००० हजार, हिनेशनदू लायलटी—५००० हजार, राजभिक प्रकाश हिन्दी—२००० हजार, रजभिक प्रकाश इङ्गलिश— अनुवाद सहित—३३००० हजार, दिल्ला का हितहास—१००० हजार,

शीतला वेघ विधि—२००१ हजार, मदामीमांसा— इटिश पुण्याञ्जली—

हमारे चरित्र नायक सरल प्रकृति श्रीकृष्णचन्द्र महाराज के परम मक्त भीर ब्राह्मण सेवी हैं। श्रीमद्भागवत और ब्रज में भापका श्रत्यन्त अनुराग है, धर्प में एक दे। धार अवश्य प्रज का श्रानन्द् लेते हैं, और श्रीमद्भागधत का नित्य पाठ करते रहते हैं।



## सहासहोपाध्यायश्री पं॰हरनारायग जी धास्त्री विद्यासागर

थाए पंच जातीय सारस्थत बाह्मण हैं। आपके पूर्व पुरुप भेरा ज़िला शाहपुर के नियासी थे। आपके पिता जी किसी कार्य्य वश बरेली में आकृत बसे थे। वहीं श्री युक्त शास्त्री जी का जन्म संवत् १६२७ कार्तिक कृष्ण १३- शुक्तवार ( २४ अक्टूबर १८७० ) को अपने माता-मह के यहां परेली में हुआ। आपके विता पं० रामदयालु गोस्वामी प्राचीत हंग के एक अच्छे मार्मिक पंडित थे। आप विष्णु स्वामी सम्बद्धा के गोस्वामी थे। शास्त्री जी ने आरम्भिक शिक्षी अपने घर पर हो प्राप्त की। सप्तम वर्ष में आपका यहापचीत संस्कार हुआ इसके अनन्तर वेदाऽध्ययन के साथ २ व्याकरण और काव्य का अस्यास करते हुए १२ वर्ष की ही अयस्था में श्रीमद्भागवन बाँचने योग्य सुबोध पंडित हो गए थे। तद्रनन्तर मयुरा के बेद भाष्यकार पृष्डित उद्यप्रकाशदेव जी से आपने अष्टाध्यायी और महाभाष्य का अभ्यास किया। और विद्यासागीश एं० गोविन्दराम जी शास्त्री के द्वारा न्याय और वेदान्त के प्रन्थ पढ़े। इसो बीच में स्माओं में व्याख्यान देना आरम्म किया और संस्कृत में अच्छी क-विता करनेलगे । १७ वप की अवस्था में आपके पिता जी का स्वर्ग-वास हुआ इत कारण शीव्र ही आपको पंजाब की परीक्षाओं में प्रिष्ट होनापड़ा । सं० १८६०में,आपने पंजाब यूनीवर्सिटीकी शोस्त्री परीक्षा पास की और अंग्रेज़ी में भी डिप्छोमा छिया इन दोनों परी क्षायोंमे आप यूनीवर्सिटीमें सर्व प्रथम रहे। तदनन्तर आपने काशी में जाकर महामहोपाध्याय पं० राम मिश्रशास्त्रीजीसे उचकोटि के त्र थों का अध्ययन किया। इसी बीच में आपकी समस्या पूर्ति पर प्रसन्न होकर बंगाल की विद्वत् समिति ने 'काव्यानंद' की उपाधि से आएको भूषित किया। सन् १८६६ में आप हिन्दू कालेज दिल्ली

्र के संस्कृत प्रोफेलर नियत हुए। सन् १६०० में दिस्ली में भारत धर्मा महा मंडल के अधिवेशन में आपने "सद्ममं विजय" नाम का संस्कृत कान्य बनाकर पढ़ा। उसके उच्च विचार और क्षोजस्विता मादि गुणों को देखकर तत्कालीन विद्वान् मोहित ग्रुए भीर उस समय सापको स्वर्णपत्क सहित 'साहित्य भूषण' और 'महीपदेशक, फी उपाधियें दी गई। इसी समय से आपकी प्रतिमा का विशेष क्रप से विकाश हुआ और सनातन धर्मी जनता में और भी मान खढ़ गया। उसके अनन्तर आपने सनातन धर्मो के प्रचार कार्य में विशेष रूपसे मांग छिया। विशेषतः अंग्रें जी पढ़ी हुई जनता के ऊपर क्षापं के स्वाख्यानों का प्रभाव विशेष रूपसे पड़ने छगा । न्तन १२०१ में पञ्जाब यूर्नियंसिटी ने आपको अपनी उन्बश्ने शी भी शंस्कृत परीक्षाओं का परीक्षक बनाया। अब तक भी आप परीक्षक होते हैं। सन् १६०२में लंदनके दरवारमें आपकी कविता बड़े मान में साथ मेजी गई। सन् १६०३ में दिवंछी द्रवार में निम-नित्रत किये गए और उसी घर घंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के मेम्बर निर्वाचित हुए। संयत् ११६३ में प्रयाग में माननीय र्पं॰ मदनमोहन मालवीय जोने अपनी सनातन धर्म्म महा सभा के सहाअधिवेशन में आपकी सादर निमन्दित किया। चंदां भी कापने "सद्धमं त्रिवेणी" नामक एक काव्य बना कर पढ़ा। दूर देशों से पधारे हुए पंडित गए। आएकी भावमय रचना से प्रसन्न हुए और उन पर अपूर्ध प्रमाच पड़ा। संचत् १६६५ में 'ऋषिकुल' हरहार को स्थापना में आपने पड़ा भारी भाग लिया और उसके शिक्षा समितिके मन्द्री पदका भार ब्रहण कर प्रायः दश वर्ष तक कारवै किया-अब कार उसके समापति हैं। सन् १६१० में ज्यात्यान वाचस्पति पं० चीनद्यालु जीके प्रामर्श से महोपदशकों को स्वत्व रक्षा धर्मा प्रचार कार्यकी नियम बद्धता और राज सकि प्रचार आदि उद्देश्यों को लक्ष्य कर आपने एक 'भारतीय

महोपदेशक समिति' स्थापित की और हरहार के प्रथम शश्चिमन में बाप उसके मध्यी निर्वाचित हुए। सन् १६९१ में दरदार में समय जो मविताएं यहं थीं उन को जांच बस्तों के लिये षावशाही मेळा अमेटी ने वापको निरोधक नियत किया और उस साल भाप द्रयार में भी लाद्र , निमस्मित किये गए। द्रवार के दिन ही मारत सरकारने अप को 'मडामहोपाध्याय' की उपाधि से घलंकत किया। उनी समय १६ दिसम्बर १६९९ को भारत के को धार्मिक नेता यादशादी फीना में श्रीमान सम्राट् जार्ज पञ्चम महोद्य और सम्राजी क्वीन मेरी महारामी की आशीवांद् देने को उपस्थित हुए थे उसमें भी भाग सम्मिछित हुए थे। उस उपलक्ष में श्रीमान् सम्राट् महोदयने 'सनद' के स्यहपमें घन्ययाद का पत्र चंजानके लेफ्टोनैन्ट गवर्नर साहेब की मारफ्त आप के पास मेजा था। सन् १६१२ में आप लंदन की नायल एशिया-टिक सोसार्टोफे मेम्बर निर्वाचित हुए। अनन्तर बंगाल नवद्वीप की 'विषय जननी समा' ने 'विद्यासागर' की उपाधि से आव की विभूपित किया। सन् (११६ में पंजाय यूनिवर्सिटी की Oriantal Faculty के मेम्बर नियत किये गये। महा मण्डलः के विष्कृष्ठे अधिवेशन में आपको 'सहामहीपदेशक' और 'साहित्य रत्नाकर' की उपाधियें स्वर्ण पदक सहित प्राप्त हुई' । आप ने अखिल भारत वर्षीय सनातन धर्म महासम्मेलन में बदा आग. लिया और लाहीर के ततीय अधिवेशन में 'सद्दर्भ डिस्टिम नामक काय बना कर पढ़ा जिससे चिद्वनमदली और सर्व साधारणः कीगों पर बड़ा प्रमात्र पढ़ा। उस समय उपस्थित महाराजा काश्मीर और दरभगा नरेश आपके काव्य गुरूक पर यहे ही मार्नान्दत हुये।

इसके अतिरिक्त आपने यथा समय घहतसी कविताएं लिखीं हैं। आप समस्या पृत्तिं भी चड़ो स्फूर्चिं के साथ करते हैं। आ-पने हिन्दी भाषाने भो 'गङ्गा महत्व' 'राजभिक्त' आदि कई पुस्तकें लिखी हैं। आप संस्कृत साहित्य के अपूर्व पंडित हैं और अप आपको प्रवृत्ति वेदान्त की ओर अधिक होगई है। श्रीमान रहाराना बहादुर दरमंगा नरेश ने अपने दुराजकुमारों के यहापबीत महोत्सव पर जब आपको सादर निर्मान्त्रत किया था उस समय आपने कितने ही महामहोपध्यायों और मिथिला की विशिष्ट चिद्धन्मग्डली के स-मक्ष अपनी विद्यसा और प्रतिभाशालिता का परिचय कविताकलाप के द्वारा सभा में दिया था उसपर महाराज बहादुर दरभङ्गा नरेश ने प्रसन्न होकर एक विशिष्ट दरबार करके आपको अन्ते यहां का संबंधित सानेस्वरूप "धीत वस्त्र युगुल से" अलंकुत किया।

सनातनधामी होने पर भी आपको किसी मत से होप नहीं है अतः प्रत्येक मतके लोग आपका आदर समान भाव से करते. हुये अद्धा की हृष्टि से देखते हैं भाप राजा और प्रजा दोनों के प्रीत भाजन हैं। भारत वर्षमें आप संस्कृतके एक उच्च श्रेणी के चिद्वान् गाने जाते हैं।

पुराखों पर सापकी अत्यंत श्रद्धा है। आपका सिद्धांत है कि
पुराखोंके बिना पढ़े कोई पंडित हो ही नहीं सकता। आपने २९ वर्ष के
लिये दिल्ली में पुराण महायक आरंभ किया है जिसे १६ वर्ष हो
चुके हैं जिसमें आपने प्रण किया है कि १८ पुराण—महाभारत—
वाल्मीकीय रामायण के और योग विशिष्ट इन २१ प्रन्थों को एक
आसन पर वांचकर निल्लाम भाव से, लोगों को श्रवण करादेना।
अब भी अपका यह अनुष्ठान नियम पूर्वक, चलता हैं आप मंत्र शास्त्र,
के अपूर्व विद्वान हैं और उसमें आपकी विशेष श्रद्धा है।

इतने विशिष्ट गुण सम्पन्न विद्वान होने पर भी आए में गर्व का छेश नहीं है। जो कोई आप से एक बार मिळ छेता है वह सदा के िळ्ये आप का प्रेमी बन जाता है। परमात्मा ऐसे सुशोळ-सच्चरित्र एवं सनातनधर्म के दृढ्द्रती विद्वान को दीर्घायु और यशस्ती करे यही प्रार्थना है।

लेखक-रामखङ्ग कौग्रन्थ । . . .





भारतरत पण्डित गृह्लाल वेदान्तपञ्चानन.

# भारतरत्न पं गहू छाल जो वेदान्त पञ्चानन

सुम्बई में आपने वड़ा भारी पुस्तकालय स्थापन किया है, जो कि सम्प्रति एक पञ्चायन के आधीन हैं। आप जनमान्त्र थे शीर आने समय दे अपूर्व विद्वान् थे। वेदान्तमें आपने कई प्रन्थ लिखे हैं।

# श्रीमान् पं०विद्यारत्नजी पाराश्रर

## सम्पादक बाह्मण् समाचार लाहीर्।

इनका जन्म ४ माघ सं० १८४२ वि० को राहों जिला जालंबर में गर्ग गोत्री सारखत झालणों के एक उच्च पाराहार बंदा में हुना।

अ।पके पूर्व पुरुष श्रीमान् पं० शात्माराम जी सपने समय के एक प्रसिद्ध वैद्यराज थे, सीर पहले अपने पेनृक ग्राम जनोहा में निवास फरते थे, रोग चिकित्सा में भागके महा बनुनवी तथा कुशल इस्त होने की प्रसिद्धना सुनकर राहों के एक धनवान लत्री ने अपने पुत्र की चिकित्सा के लिये एंटजी की बुलाया, और उसके आराज्य हो जाने पर पंडित जो की इनजना पूर्वक एक बड़ा और पका मकान पुरस्कार इनसे दिया और यह साप्रष्ट विनयकी कि आप राहाँ हीमें आकर चिकित्सा आरम्भ करें। वैद्यराज ने इस प्रार्थना को सहर्प स्तीकार किया, और कुटुम्ब हो गहाँ छे आये। वैद्यराज कुछ यो-गाम्यास भी करते थे, और आपने अपने शरीर स्थाग का समाचार कई दिन पहले दे दिया था वैद्यराज जी के चार पुत्र थे, जिन में से केवल पं0 गडजुराम औरप्ं० राधारामकावंश वागे चला, क्योंकियं० नयनसुख बिना सन्हान थे और एंश छन्जूनम के केवल एक पुत्र हुया जो विना सन्तान ही खर्ग वास हुवा । इन में पंठ राधाराम जो अपने पिता की तरह योग्य चिकित्सक हुये, और पं० गद्धूराम अपनी दुकान के काम में पड़गये। एं० राधाराम जी के पण्चान् पंठ गोविंदराम जो का युवादस्था में हो स्वगंबास होगया और घर का भार पं॰ गोविन्द्राम जो के पुत्र पं॰ काशीराम जी के

सिर पर छोटो सी आयु में ही आ पड़ा। जिसे आपने यड़ी योग्यता से सम्माला और महाजमों की एक पोठशाला खोलप्तर उसे ऐसी उत्तम रीति से चलाया, कि शीध नगर में सर्व प्रिय होगये। उनके स्वर्गधास की २५ वर्ष योग जाने पर आज भी गाहों नगर में जितने पुराने दुकानदार तथा मुनोम हैं यह एं० काशीराम जी का शिष्य होने का अभिमान करते हैं, और माहर उनका नाम स्मरण करते हैं

पंश्व काशीराम जी के सुपुत्र पंश्व जगक्षाथ जी का जन्म संवत् १८२१ विश्व में हुआ था। बापने क्षेत्रजी फारसी में योग्यता प्राप्त करके डांकजाने में नीकरी प्राप्त की और अब लाप ३० वर्ष की नीकरी के प्रधात् शीघ्र ही पेन्शन लेने वाले हैं। पंश्विद्यारत्न पाराशर जी इन ही पंश्वगक्षाथ जी के सुपुत्र हैं।

आपको बालपन से ही जाती सेवा और देश हित की लंग हैं। अभी आप चौथी पांचवीं श्रेगीमें ही पढते थे. कि समाचार पह पढ़ने की ओर आप की रुचि हो गई, जी यहते र एक दो वर्ष में निवन्ध लिखने के रूप में परिवर्तित हो गई, और अन्त को इतनी बढी कि सन् १६०२ में ।द्वावा हाईस्कृल जालन्धर से मिडिल पास करते ही आपने "सफीर यंजाय" नाम का एक एक उद्दे पाक्षिक पत्र जालन्धर से निकाल दिया। जिस में अनभिष्ठता के कारण भाप को आठ नी मास में ही कई सी रुपया घाटा अरना पढ़ा। सहपरान्त आप के पिता जी ने आप को आगे पढ़ने के लिये अनरोध किया। आपने भी खीकार कर छिया, और स्कूल में प्रविष्ट होगये। किन्तु पढ़ाई में बहुत फठिन परिश्रम करने के कारण रोग शब्या माइद हो गये और ऐसे रोग में फंसे, कि निरोग होने पर भी ' बाक्टरों ने आगे पढ़ने की आज्ञानदी, शीर प्राणों का भय बतलाया हाचार आप को फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पिता जी के यतन से माप को डाकबाने में नौकरी भी मिलती थी, किन्तु आरम्भ से ही. खतन्त्र प्रिय होने के कारण आपने उसे खीकार न किया और जाती सेवा का शुभ कार्य करने समें।



पं ० विद्यारत्न पाराशर. सम्पादक—त्राह्मण समाचार लाहोर।

१६०३ से १६९१ तक आपने जाति सेवा के साथ ही साथ कई स्थानों पर लेखक तथा अध्यापक का कार्य्य भी किया।

कई स्थानों पर पाठशालायें तथा स्कूल स्थापित कराये । इन न स्कूलों में से एक पठानकोट (जिला गुरदासपुर) का आय्यं मिहिल स्कूल भी था, जिस को आपने १६११ में प्राइमरी स्कूल के कप से स्थापित करके केवल दस मास में ही मिडल स्कूल के दर्जे पर पहुंचा दिया। जालन्धर शहर की सनातन धर्म हिन्दी पाठशाला गौर नुरमहल जिला जालन्धर के आर्थ्य मिडिल स्कूल की स्थापना में भी आप का ही हाथ था।

सन् १६१२ में एं० विद्यारत्न जी ने पठानकोट आर्य स्कूछ के मुख्याध्यापक पद से त्याग पत्र।दंकर रावलविंड़ी के "ब्राह्मण गजट" का सम्पादन किया और जब रावलपिंडी का गजट अीर लाहौर का "ब्राह्मण्"वन्द्र हो गये, रावलिंद्री और फिर जालन्घर से अपना साप्ताहिक पत्र ''न्यास"जारी करके जातीय सेवा आरम्म की इन्हीं विनों में आपने" ब्राह्मण जाति की सेवाके लिये एक 'ब्राह्मण हायरे-कटरी" जिसमें भारत वर्ष की समस्त ब्राह्मण समाओं, महास-भामों बीर संस्थानों का वर्ण नथा और एक दर्जन ब्राह्मण जाती उप-योगी ट्रेक्ट प्रकाशित किये। "व्यास" १० महीना चलकर फिर चंद हो गया. और दायरेक्टरी तथा देक्ट का प्रचार भी कुछ आशा धर्मक न हुआ। सारांश यह कि इन सब कामों में थाएकी दो सह-स्र के लगभग घाटा रहा किन्तु आपको जाति सेवा की रूम्न ऐसी है कि इतने पर भी अ।पने साहस न हारा, मार्च १६१६ से छाहीर आकर उर्दू "ब्राह्मण समाचार" जारी कर दिया, और "व्यास" के ब्राहकों को यह पत्र मुफ्त देकर, उनका शेव चंदा अदाकर दिया। उस समय से आप अपने उर्द् ''द्राह्मण समाचार" द्वारा द्राह्मण जाती की जो सेवा कर रहे हैं, वह पांचालस्य उर्दू पढ़े हुए ब्राह्मण सजनों से छिपी नहीं।

वहे हवं की बात है, कि इस वर्ष पंजाब द्वाह्मण महा सम्मेलन ने "ब्राह्मण समाचार" की सेवा से प्रनदा टोकर अपने १४ वें प्रस्ताव में उसकी प्रशंसा की। वीर आर्थि क सहाबताकी प्रतिज्ञाकी। पं० जी को बारंम से ही चिकित्सा का भी वड़ा शोक है, बीर इस विषय पर पुस्तकों को प्रायः दें कते रहते हैं। व्यापने वायोथे पी Biotherapy आयुर्वि ज्ञानकी उन्त्र उपाधियां M.S.B. श्रीर P.S. B अर्थात् मास्टर आक साई स बीक वायोथे पी और डाक्टर आफ साई स बीक वायोथे पी और डाक्टर आफ साई स बाक वायोथे पी की प्राप्त की है आजकल हो म्योपेधी Homeopydthy की पुस्तकों का अवलोकन कर रहे हैं। बीर आशा है! इस विद्या में सफलता प्राप्त करेंगे।



Kavi Kinod, Vaidyabhushan, PT. THAKUR DATTA SHARMA VAIDAA. PROPRIETOR, "AMRITDHARA' & "CESHOPKARAK",

Lahore.



અમૃતધારાના આવિષ્કાર કર્તા, શ્રીમાન પંહિત ઠાકુરદત્તજ શમ્મા વેદ્ય.

पाकिक ''अमृतधारा'' ळाहीर।



# कविविनोद पं० डाकुरदत्त शम्म वैद्य।

पं ठाकुरदत्त शर्मा जी वैद्य सन् १८८० में उत्पन्न हुए और बलहरुवाल में प्राईमरी तक शिक्षा पाई, एक दिन स्वयम् खुप चाप घर से निकल कर खालशा कालेज स्कुल अमृतसर में जा कर प्रविष्ठ हुए, कुछ दिन पीछे इनके पिताजी का पता लगा, और बह वहाँ जाकर इन्हें घर पर वापिस लेगए, थाडे दिनों पक्षात् यह अपनी बडी भगिनी का लेने के बहाने से गए. बार रक्कल में प्रविष्ट होकर पढना आरम्भ किया, अब की बार पिता जी ने भी इस बात के। स्वीकार कर लिया। अब यह चै।थी श्रेणी में प्रविष्ट हुए, और जितनी अग्रेज़ी आवश्यक थी वह एक मासमें प्राप्त करके ५ वीं श्रेणी में प्रविष्ट हुए, स्कूल वदल गया, और यह अमृतक्षर हिन्दूसभा हाईम्कूलमें चले शाप. इन्द्रेन्स इसी जगह पास किया, संस्कृत की इच्छा थी, अतः मिहिल से ही हिन्दी और संन्कृत की श्रेणी की परीक्षा में प्रथम रहे, मिडिल की परीक्षा में वर्जाफा प्राप्त किया, और इन्ट्रेन्स की परीक्षा में वजीका पाते रहे, लाई।र में एफ. ए. के भीतर १ वर्ष पढ़ा; परन्तु इस समय तक चिकि-त्सा विद्या की इतनी किच बढ़ी कि वर्जाफा त्याग कर वापिन आगए, स्कुलों के भीतर जा विद्यार्थियों का दुर्व्यसन लग जाते हैं. उन सब से बचे रहे। बार्राङङ्ग के अध्यक्ष पं० माधीदास जी इनका पुत्रवत् समझते थे, थार इनकी प्रत्येक वात स्वीकार करते थे. परिश्रमी इतने थे कि जब परीक्षा का नमय आता तो ६ बजे शाम की सीकर ६ वर्ज रात्रि की उठ बैठते, और सारी रात पढ़ते रहते. योग्यता की यह दशा थी कि जिस श्रेणी में पढ़ते थे उसके विद्यार्थियों की पढ़ाते थे। (हिसाब में इतने प्रवीण थे कि जब मिडिल में थे तो इन्ट्रेन्स के विद्यार्थी प्रश्न पूछने आया करते थे। लोग समझते थे कि ठाकुरदत्त एम. ए. होगा, परन्तु ईश्वर की कुछ और ही स्वीकार था, शर्भा ७ वीं श्रेणी में थे कि चिकित्सा

का प्रेम हो गया, योरडिंग के सामने ही एक छा॰ देवीदास नामी हफीम रहते थे, उनसे चिकित्सा सीखने छगे, औपधियों का इतना प्रेम होगया कि कारा २ दिन लंक्यासियों के पीछे गहते थे, जहाँ सुन पाते कि असुक जगह एक मनुष्य उत्तम येगा जानते बाला है, यहां तुग्ल पहुंचते थे, म्कुल में एक सप्ताह प्रति मास अनुपास्त गहने लगे, पग्तु निस पर भी श्रेणों में प्रथम रहते। उन्न सुलामहुसैन की पुस्तकों ने इनका बहुत लहायता दी. यह प्रेम दिन प्रति दिन बढ़ना गया, शन्तिम एक. ए. में एक वर्ष पढ़ कर उनको छोड़ना ही पदा, बाबा बिष्णुदान स्थर्गवासी से जिला-त्सा पढ़ना शारमा किया, और शीध ही समाप्त करके उनसे विकित्सा करने की शाहा ली। किर पंज जगत्राम राज्य वैस जम्बू के पास जाकर कुछ असुभृत योग प्राप्त किया।

पं अकुरद्त्त शर्मा जी के मन में चिकित्सा करने की इच्छा हुई, परन्तु इनके पिता जी अन्य हकीमों की तुलना में इसकी तुल्ल समझते थे इन लियं दुकान चीलने के। पक पैसा देने की उद्यत न हुए, वह नैकिरी की उत्तम समझते थे, अत्रप्य विचश हो कर यह लाई। रचले आए। रेलवे दफतर में १५ मासिक पर नीकर होगए, परन्तु साथ ही मकान के नीचे साय प्रातः चिकित्सार्थ वैठना आरम्भ किया। फिर एक सभा में २५ मासिक वेतन पर नैकिरी होंगई, यह व्यान घर के समीप था, रात दिन कार्य में प्रवृत्त रहते, अर्थात् रात्रि की अपिध बनाते, और दिन की रांगियों की देखने, और फिर इफतर का काम भी करते। एक उर्दू वैद्यक पत्र निकालने का विज्ञापन दिया, उर्दू देशीपकारक सन् १६०४ ईस्वी में पहिले पाश्चक निकाला, पश्चात् सन् १६०५ में साप्ताहिक होगया।

इस नमय तक २४७ से अधिक वैद्यक पुस्तकों लिख चुके हैं। मास मई सन् १६१२ से बहुत से श्रीमानों के निवेदन पर इन्हों ने पाक्षिक हिन्दी देशोपकारक नामक वैद्यक पत्र प्रारम्भ किया है।

वैद्यक में इन की योग्यता की देख कर श्रीकविराज विजय रक्षसेन महामहोपाध्याय करू कत्ता जैसे वैद्यासार्य ने इनको कवि-विनाद की उपाधि दी। सन् १६०६ में एक युगानी हकीम की नीकर रख कर युगानी चिकित्सा भी जीखी, और युगानी चिकित्सा के सुयोग्य आन् चार्य हकीम मुहम्मद अजगल खां हाज़ीकुलमुलंक ने इनको प्रशंना पत्र दिया। इन्हों ने सन् १६०७ ईम्बो में एक डाक्टर को रख कर डाक्टरी के आवश्यक सिद्धान्तों, और शनाटोमी को पढ़ा।

लाहीर में शब्द्धानं अनिक्या, यौर आयुर्वेद हिनकारी सभा स्थापित करने का उद्योग इन्हों से आगम्म हुआ, जहां काई धैयक सभा होती है, वहाँ अध्यय पहुंचने हैं। लेख और मापण में सब जगह आयुर्वेदेश्वित का ध्यान रहता है। ब्राह्मण समा लाहीर की स्थापना में इन का सब से अधिक पुरुषार्थ था।

संन् १६१० को निखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण संभा जों श्रीमान् मदाराजा साहिव बहादुर दरमङ्गा के समापतित्व में हुई, वह इन्हों के उद्योगों का फल था। बाप ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा पश्चीय के मन्त्री हैं। इस को स्थापना में भी आप ही का विशेष हाथ हैं। बाप ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं। और लायलपुर की पञ्चाय ब्राह्मण कान्फ्रेन्स के भी आप सभापनि हुने थे। ईएवर से प्रार्थना है कि इन की चिरायु करें।

# सारस्वतवंशभूषण श्रीयुत पं० रामस्वरूप जी श्रम्मां M. R. A. S.

जाप के पिता पण्डित केदारनाथ जी अग्वाल। A. S. स्कुल में अध्यापक थे। भाप का ग्रुभ जन्म २४ दिसम्बर १८६५ को हुआ।

अम्बोला बार्घ्य स्कूल से पञ्जाव मेट्वियुलेशनपास किया फिर प्राईवेट मुम्बई, मैट्रिक, तथा कैम्ब्रज का एक भाग पास किया । हिन्दु कालिज देहली सन् १६१३ में एफ० ए० कारके १६१५ तक दो वर्ष डी० ए० वी० कालिज में वी०ए० में पढते गहे, परन्तु परीक्षा न दे सके। १६१५ अक्टूबर में २० वर्ष की अवस्था # Asiatic Society of Bengal Calcutta and Royal Asiatic Society London के Member चुने गये। स्नीशिक्षा सम्बन्धी कार्यी में अति प्रेम रखने के कारण १६१५ में Indian Womens, University की Senate की Fellowship के लिये नाम उपस्थित किया गया। १६१६ जून में लन्दन की सुर्प-सिद्ध विद्वद्ध समिति Philological Society के Member चुने गये-( सब से पहला भारतीय Member होने का मान आप ही को मिला) इसी वर्ष में बहुत सी Literay Activities के कारण Royal Society of Arts, London की Fellowship और Aciatic Society of Japan की Honorary Membership के लिये आप की सिफारिश हुई। और Royal Asiatic Society of Ceylon के सभय बनाये गये। इसी वर्ष में Biotherapical University कालिज से Doctor of Neo-Rio-therauptics की Honor उपाधि मिली. और कालेज के Delegate तथा Senate के Member बनायेगये। कुछ समय एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल में बाङ्गल भाषाध्यांपक ं रहने के पश्चात् ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम हरिहारके कालिज विभाग में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहे।

जुन १६१६ में 'ब्राह्मण सभा' अम्बाला के Secretary निर्वाचित हुये थे, आप अंग्रेज़ी, संस्कृत तथा Latin भाषा भली भांति जानने के अतिरिक्त और भी कई देशी भाषाएं जानने हैं, संस्कृत और हिन्दी भाषा की उन्नति में ब्रेम है और यह सदैव आप की द्वितीय भाषा है रही । के॰ सी॰ संस्कृत सोसाइटी समृत्सर के Vice-President भी रहे हैं।

# श्रीयुत डाक्टर पं॰ प्रमुद्त्त जी शास्त्री M.A.P.H.D.

श्रीयुत पं॰ गणेशदत्तजी शास्त्री के नाप पुत हैं, नाप M. A. B. T. आदि कई परीक्षा उचीण कर गवर्नेण्य से छात्रवृत्ति पाकर यूरोप गये थे। कई वर्ष वृद्दां रहे। आपने 'माया' एक पुस्तक िर्छा थी जिस के कारण नाप की P. H. D. की उपाधि मिली। नाप बड़े विद्वान तथा कई भाषाएं जानते हैं नाप का निवास स्थान लाहीर है। थाप ओरियण्टल कालिज लाहीर, ऑर परियाला महेन्द्रकालिज के शिंसिपल रहे हैं तथा अलवर के प्राह्वेट सेकेटरी भी रह खुके हैं। हमें खेद है समय पर आप का विशेष वृत्तान्त न मिलने के कारण हम नहीं दे सकते।



## सारखन कुलदीपिका श्रीमती परिदृता द्रीपदी देवी शास्त्रिणी ।

--:::---

इनका अन्ममधान ग्राम शांकर जिला जालन्धेर तरसील नकोद्र मे हैं। गिना का नाम पिएडन मेलाक्म शास्त्री और मारस्वत गांत्रवन्स । उसी शांकर नगरमें सम्वत् १६५४ विक्रनीय मास श्रावण १० निथि में पुत्री द्वीपदी का जन्म सायकार के समय में हुआ। इस पुत्री के पैदा हीने से घर में बहुत खुशी हुई पर्नोकि यह अपने बड़े माता शान्तिस्वमृत की पहिलो ही बहिन भी। रनके पिता के बड़े भाता स्वर्गवामी पण्डित सालिष्राम की पन्नी श्रीमती परमेश्वरी देवी का इस पुत्रों से बहुत ही प्यार हो गया। इसकी माता के स्तनों में दूध नहीं था ईश्वरीय नियम के कारण मोहचश परमेश्वरी देवी के दूध उत्तर आया। डेढ़ वर्ष की अवस्था के बाद नी वर्ष तक इस देवो का पालन इसी ने किया। इस सयम देवी नी वर्ष की होगई तब पिता शौकर में शाकर एक गवन्में पट पूत्री पाठशाला खुलवाई और उसी में इस कत्या की प्रवेश करके गुरुकुल कांगड़ी के। वापिस चले गये, परन्तु पाठशाला की. शिधिलता देख कर कुछ महींने के बाद अपने बड़े भाई की पुत्र नन्दलाल की भेज कर वहाँ पर ही बुला लिया वहाँ एक छोटी सी पाठशाला गुरुकुल के सध्यापक अधवा अधिष्ठाताओं की लड़कियों के पढ़ाने के लियेइन्हें।ने पहिले ही बनारक्वी थी। इस पाठशाला के अध्यापक लांग ही खाली घण्टों में पढाया करते थे। लग मग एक वर्ष इस पाउशाला में पुत्री झापदी आर्य भाषा सस्कृत तथा गणित पहली रही। इस की लीव बुद्धि और परिश्रम शीलता का देख कर इसे उच शिक्षा देने का विचार निश्चित किया जिस के लिये गुरुकुल छोड़ कर सध्यापक का काम करना स्वीकार किया इस समय पुत्री द्रीपदी की आयु लग भग दश वर्ष की थी।

गुरुकुल से आकर इसे कन्या महाविद्यालय की चतुर्थ श्रेगी में प्रविष्ट कराया। भीर थोड़े ही महींनों में इस ने चतुर्य- श्रेणी की पढ़ाई समाप्त करली फिर पश्चम में दां श्रेणियां अर्थात् पञ्चम तथा पष्ट की पढ़ाई करने लग पड़ी और उस में भी यह क्लीण हागई। तुनाय चय में इन ने सप्तम और अष्टम श्रेणियों की पढ़ाई को और उसीण होगई। नवम में जब यह हुई उस समय १०म श्रेणी की लड़िक्यों ने प्राप्त परीक्षा की तैयारी अ रम्म करदी मार नचम ने भी इसी प्रकार किया। परीक्षा में उसीण होकर यह देवी विद्यालय की एकादश श्रणी में हो गई। विद्यालय की स्नातिका अर्थात् द्वादश श्रेणी पाम करके इस पुत्री को घर में शास्त्री की तैयारी कराने लगे और दो सालों में अर्थात् अप्रेल १६१६ की यह देवी ३३० नम्बर लेकर शास्त्री. परीक्षा में उसीण हुई उस समय इस भी आयु १८ वर्ष की थी। इस की न्याय में अधिक प्रेम हैं। गणित भी भली प्रकार जानती हैं।

## गौड़ों का द्वितीय भेद कान्यकुन्ज।

**─\*;0:\***--

'कान्यकुषत देश का नाम है। कान्यकुष्त नगरी यहुत प्राचीन थी। जा अय कन्नीज प्रसिद्ध है, कभी यह भारतवर्ष की राजधानी थी। बारमीकी रामायण में लिखा है—

कन्याकुब्जाभवन्त्यस्र कान्यकुब्जस्ततोऽभवत् । देशोऽयंकान्यकुब्जाख्यः सदाब्रह्मिसेवितः ॥ धार रारु वारु सरु ३३,

कन्या जहाँ कुयड़ी हुई इसी से इस देश का नाम कान्य-कुटज पड़ा। इसी देश में निवास के कारण ब्राह्मणों का नाम कान्यकुटज ब्राह्मण होगया। अब यह जाति यू० पी० और अन्य देशों में भी हैं। यह जाति भी प्राचीन है। इस जाति का विभाग ५ श्रणी में हैं— १ कान्यकुटन, २ सर्यूपारी, ३ जिहीतिया, ४ सनाट्य, ५ वैङ्गाली कान्यकुटन ।

#### १ कान्यकुन्ज ।

---:#:#---

यह शाहजांपुर, कामपुर, पीलीसीत, फतेपुर, हमीरपुर, इटावा, आदि स्पानों में विशेषकर हैं।

#### गोत्र।

--:0:--

गौतम, शांडिल्य, भारद्वाज, उत्मन्यु, काश्यप, कास्तिप गर्ग हैं। नोचे गोत्र शास्पद् शीर प्रचरीं की पूरी मूनी दी जाती है—

|                       |                  | ***********                                                                    |                                                                                         |                                      | <i>\$</i>                                                                               |                                            |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| [ <del></del>         |                  |                                                                                | वंशेतिवृत्तम्                                                                           | !!                                   |                                                                                         | ·                                          |
| •                     | म्म )।           | ो,<br>बस्सी, ४ मिश्र, ५                                                        | ह, ८ मनस्यो, ५                                                                          | (15)<br>(15)<br>(15)                 | म्थ्र, ध दोक्षित, ५<br>त्री, ८ पाठक, ६                                                  |                                            |
|                       | आस्पद् ( शासन )। | १ मिश्र, २ दुवे, ३ अग्लिहोत्री,<br>१ तिवारी, १ दीक्षित, ३ अवस्त्री, ४ मिश्र, ५ | डुन, ५ जान्तवत्त्रा,<br>१ मिश्र, २ दीक्षित, ३ शुक्त, ८ मनस्यो, ५<br>तिचारी, ६ डगाध्याय, | १ शुक्त, २ मिश्रं, ३ भवस्थी, ४ द्वे, | १ याजपेयी. २ भवस्वी, ३ मिश्र, ४ दीक्षित,<br>त्रिवेदी, ६ दूर्ये, ७ समित्दांत्री, ८ पाठक, | ४पाष्ट्राय,<br>१ गुक्क, २ पांडे, ३ तिवारी, |
| उत्तम श्रेणी के गोत्र | प्रवर् ।         | कात्यायन, चिर्चमित्र, किलक,<br>कर्यव, मसित, देवल,                              | ग्रांडिंह्य, गसिन, देवल,                                                                | सांहत, किल, सांख्यायन,               | उपमन्यु, वस्पिष्ट, याजवल्क्य,                                                           | भाग्द्राज, अंगीरा, बृहस्पति,               |
| - ~                   | गोत्र।           | १ कास्यायन,<br>२ कास्यप,                                                       | ३ साँडिल्य,                                                                             | ४ साँकत,                             | ५ डपमन्युः                                                                              | ६ भारदाज,                                  |

| <u>इ</u> र         |                                                                                    |                     | ŋ                                                                                                        | হন <b>্</b>                             | गैड      | कार                                            | यकुर                                                                        | ज                                          | भेद                                   | ĺ                                                           |                                                                                     |                                                                          |                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                    | ह वांसे, र मिश्र, में निमारा, ध हुने ५ वाठफ,<br>ह शरिनातंत्री, ७ मीने, ८ उपाध्याय, |                     | र पाय, य पात्र, बहुब प्र भाग्यातात्रा, प्रमाय, प्राप्तात्रा, प्राप्तात्रा, प्रमाय, प्राप्तात्रा, प्रमाय, | is signif, o ra, a stratiful, e squarin | र जायूप. | र मिलानी, व अनस्त्री, व मिश्र 8 मीकिन,         | ે. શુજ્ર ક મુત્ર, હ મામારામાં,<br>! શુજ્ર ક મુત્ર, ક ધાંચ, ક વીધિત, ધ સુવે, | द अमिनाहोत्री, ७ गाडम, ८ जपाध्याय, ६ गायत. | ्रम्थित, २ अपस्यो, ३ तियाची, ४ दुष, ५ | पाडण, ६ नाम,<br>१ गिनानी, २ मृशिक्षत ३ गिथा थ मुचे, ५ पाडण, | िर अस्मितांची, ७ विस्तुषायम, ८ गम्भ,<br>१ मांने ५ जनम्मी, ३ मिश्र, ४ मुचे, ५ अस्ति- | क्षेत्री, ६ मांचे ७ जिल्लायत,<br>१ जुल्ल, ६ मिलारी, ३ मिल्ल, ५ अवस्थी, ५ | ग्रियान, द्रमुचे, ७ पाडम, |
| मध्य श्रेषी के गोज | ाम, अभिरम, चार्षस्पस, गाम्हाज,<br>स्रोत्ताः                                        | अभिन्त माह्म्यात्य, | भाग्याज, भाग्याज्यस्य , धिश्चांसय,                                                                       | ·                                       | 1        | म्ताष्ट्रम (नीध्र न, गीमिम, जो्पिस, भावत्रपार, | यत्न स्ययन् श्रीर्वं अत्यवान, जाप्र्यंभि                                    |                                            | प्'राष्ट्रीसर्,                       | भीशिष, मृत्यराज, अमार्गण,                                   |                                                                                     | प्राग्यार, व्यक्तिष्ठ, क्वांक्रज,                                        |                           |
|                    | गर्मा,                                                                             | गीनग,               | भाग्याम,<br>धनशुप,                                                                                       | •                                       |          | काम्यक,                                        | महिमा.                                                                      |                                            | मसिष्ट,                               | क्षांशित्रक,                                                | भाषिक्ष                                                                             | ं क्रीते क्रीति है।                                                      | •<br>•                    |
|                    | -                                                                                  | U.                  | نن عد                                                                                                    |                                         |          | ستى .                                          | eci                                                                         | ٠                                          | 9                                     | v                                                           | <b>4.</b> *                                                                         | 2.                                                                       | •                         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                         | अंशिष्टः ।<br>मिशाः गाउनः,<br>नियागः, वीषः,<br>शत्मागः, वीषः,<br>नियागायतः,<br>हुते, चैले,<br>पान्ने, शुक्तः,<br>हुते,                                                                                                                                               | का स्टान्त्री,<br>क्रीवे,                                   |
| त्तोय श्रंगी ने नुख गोत | प्रचर् ।<br>भावि, भ विमान, श्यावाध्व,<br>भावि, वाश्वल, कोश्वल्य,<br>भायाश्य, भिविस, गीनम,<br>भरावास, यमद्गित, च्यवन,<br>भरानार, चिथ्वासित, भागव,<br>भारद्भुक, लोमस, सावण्यं,<br>भाष्ट्रिस, स्रोंस, याहरूराय,<br>भौषे, मीतम, याहरूराय,<br>इन्द्रोंदर, कौण्डल्य भागेब. | इन्द्रुगमद् अत्यवातः वैहुत्यः,<br>कपिलः देनराजः, धुन्नतेनः, |
|                         | अभ्यः ।<br>अभ्यः ।<br>अस्यः नान<br>अस्यः नान<br>अस्यः नान<br>असम्बद्धिः ।<br>असम्बद्धिः ।<br>अस्रिक्ते                                                                                                                                                               | . इन्द्रुपमन्<br>क्रांगिल                                   |
|                         | (型) そのであるとののことが<br>  11                                                                                                                                                                                                                                              | es es                                                       |

14

),\_

| आस्पद्  | षांडे, निवारी,                  | . डुचे, पाठक,             | पांडे, तिबारी,                | <b>4</b> <sup>†</sup> ₹,      |                         | मित्र, दुवे,                           | ्रमुक्त, क्षेत्र,       | चित्रुवायत,                            | तिवारो,                 | गत्रसी,                  | ·····                                | 45 (A)                 | मूले प्र                  | 怎一般                    |
|---------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| प्रवर   | क्रुषणात्रि, अचिमान, श्यावाश्व, | ंगींग्य, सामद्रसुर, सौलक, | कीलव, मधुछन्द्स, विश्वामित्र, | कीश्रास्य, मधुङम्दस, अघमर्पण, | गांगेय, संख्यलित, गर्ग, | चान्द्रायण, वत्स, वामदेव,              | जात्र्रमणं अलि, यसिष्ठ, | च्य्त्रन, अत्रि, यत्स कापिछ, अगास्त्र, | दैयस, बाशास, श्रीमिनेत, | ध्युचनैन, काल े, वामदेव, | निनंद, कीलक, श्रांक, दालभ्य, पुरोहत, | पुरुस्त्य, मौनस, मरीच, | पुरोहित, लामस, यायवल्क्य, | बायाल, मंचिमान, अत्रि, |
| मोत्र . | क्रवात्रि                       | गौरव                      | क्तीलव                        | क्रीशहय                       | गाँगेय                  | चान्द्रायम                             | आत्रिच                  | चययन                                   | हि<br>ति<br>शि          | म्<br>नाम्<br>हा         | मितुंद                               | पुलस्त्य               | कुराहित                   | वाशस                   |
| संख्यां | jer<br>Br                       | 32,                       | <u>s</u>                      | er.                           | နေ                      | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <b>8</b>                | °                                      | 33                      | 88                       | W.                                   | 88                     | چ                         | a,<br>a,               |

| , आस्पद् | मिश्र, हुवे,<br>गांडे,<br>चीत्रे, त्रियुवायत,<br>पाठक,<br>पाठक,<br>स्टिने,<br>सिश्र,<br>गांडे, शुरू, दुवे, पाठक,<br>नांडे, शुरू, दुवे,<br>चीत्रे,<br>पाठक,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| र रेख्य  | वात्मीक, यस्क, याद्यवस्का,<br>वामदेव, गोतम, मध्यायन,<br>विश्वामिन, अङ्गिरस, श्रीनकेन,<br>विद्युवर्धन कुन्स, ससदस्य, पुगेदित, अङ्गिरस,<br>वेहल, अस्ति, वाश्यल,<br>भागीर, धुननेन, इन्द्रोदर,<br>भागीर, धुननेन, इन्द्रोदर,<br>भागीर, धुननेन, इन्द्रोदर,<br>भागीर, धुननेन, इन्द्रोदर,<br>मीनस, भागन वैतहङ्ग,<br>मीनस, भागंच वेतहङ्ग,<br>मीनस, भागंच, च्यनन, अत्यवास, शोखें,<br>यमदिन, मागंव, च्यनन, अत्यवास, शोखें,<br>याखवल्क्य लीमस. अगस्त्य,<br>लोमस, मरीच, पुलस्त्य, |
| गोत्र    | बाहमीक<br>वामक्षेय<br>चित्र्यामित्र<br>- वैद्दुल<br>मद्रशील<br>मार्गेत<br>मुद्दुगल<br>मुद्दुगल<br>मैत्रस्तुग<br>यमद्गिन<br>यमद्गिन<br>वाह्यव्ह्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| संख्या   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| जास्पद | सिश्च, समहात्री, सिश्च, दुने, सिश्च, दिने, शुक्च पाठके, सम्बद्ध पाठके, सम्बद्ध पाठके, स्तु पाठके, स्त |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रथर  | शारद्वन, ब्राङ्करम, गीतम,<br>श्राक्कम, अध्मर्थण, निर्दुड,<br>श्रीनक्षेत्र, मावण्यं, भागीन,<br>सिंहळ, मधुळन्दम, लीहित,<br>क्षांत्रस्यं, पांळस्त्य, पुरोत्दित,<br>क्षांत्रस्यं, पांळस्त्य, पुरोत्दित,<br>क्षांत्रस्य, गायंव, मानद्वत,<br>यास्क, मायंव, शारद्वत,<br>द्वालस्य, विष्णुवर्धन, दैस्त,<br>दालस्य, बांक्यम, वार्षस्य,<br>वामुत्र, विश्वामित्र, अत्यवान,<br>वीतहब्य, मागंव, पार्थस्य,<br>मरोचि, कात्यायन, वीश्य,<br>मित्रयुव, गागंव, दैवल,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मोञ    | सारद्वन<br>श्रीनकेत<br>सिहंद्य<br>सायस्य<br>कीर्डिन<br>श्रीदित<br>यास्क<br>द्विगाव<br>द्विगाव<br>प्राप्ट्य<br>प्राप्ट्य<br>साम्यय<br>सरोचि<br>मिरोच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मंख्या |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# क्रान्यकुठन वंशभूषण शीरवामी विशुद्धानन्द जी

मुनर्ड प्रान्त में कत्याण नामक नगरीं पण्डित सङ्गमलाल की और श्रीमनी यमुनादेवी जी में आप का जरम सन् १८०५ में हुना। आप के वाल्यकाल में ही एक द्योतियों ने कहा था कि यह संस्थापी होगा। आप तृनीय पुत्र थे। आप का जरम नाम धन्यीधर था। ५ वर्ष से आप की प्रारम्भिक शिक्षा भट्ट जी से हुई। फिर आप काशी में आकर गीड़ स्वामी के शिष्टा भट्ट जी से शाप का नाम विद्युद्धानन्द हुवा। गीड स्वामी के से० १८५० में स्वायाम के अनन्तर उस गद्दा के। आपने सुश भित बिया। आप का स्वा० द्यानन्द जी के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। आप सलोकिक प्रतिभ पुरुप थे। आपने ६३ वर्ष मी आयु मीग कर सन् १८८४ में शर्रार स्था। दिया।

# कान्यकुटन वंशभृषण श्रीयुत पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी ।

一:绯;----

रायवरेली प्रान्त के दौलतपुर प्राप्त में श्रीमान् पण्डित रामसहाय जी शर्मा बड़े विद्वान् और भगवद्भक्त थे आप की महावीर का इष्ट था। आप के पुत्रस्त सम्बन् १६२१ वैशाख शुक्क ४ की उत्पन्न हुवे। आप का नामकरण मी अपने इष्ट्रिंव के नाम से ही महावीर प्रसाद किया। जानकर्म से प्रथम पं० सूर्यत्रसाद जी ने सरस्वती का वीजमन्त्र इन की जिहा पर लिखा। गांव के स्कूल में ही आप की प्रारम्भिक शिक्षा हुई। अर पर गाप संस्कृत के अन्य पहने गये। फिर आप रायवरेला के हाईस्कूल में पढने लगे पर दूर होने के कारण पुरवा गींव के स्कूल में दाखिल हुए। थे। हे दिन में उस के टूट जाने पर भाप फतेहपुर में पढ़ने लगे फिर अभाव में, गये। उभाव से मुम्बई में पिता के पास जाकर मगडी थाँर गुजरानी पढ़ने रहे। वहां से साकर रेलवे में नीकरी की वहां से नागपुर और नागपुर से अजमेर लोकोचकशाप में नीकरी की यहां से १ वर्ष के पश्चात् मुम्बई चले गये। यहाँ नार का कार्य साख कर सिगनेलर हुवे। हर्दा, खएडचा, होशागाचाद, इटारसी में ५ वर्ष नक कार्य करते रहे। फिर झांसी में देंड टेली- श्राफ इन्सपेक्टर हुवे। फिर यहां से टेफिक मेनेजर के यहाँ चदल गये और वहां से मुम्बई में फिर आपने झांसी बदली कराली यहां आकर वगला भी बढ़ने रहे। फिर आप नौकरी छोड़ हिन्दी की सेवा में लगे। आप सरम्बनी के सम्पादक हैं। आपने कई उत्तमीत्तम ग्रन्थ हिन्दी में लिखे हैं।

### ं बङ्गीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण । इन के वेङ्गाल में २ भेद हैं १ वारेन्द्र २ राहीय ।

१ घारेन्द्र ब्राह्मण।

८ कुलीन, १ मैत्र, २ भीम वा काली. ३ रुद्रवागीशी, ४ सङ्गमिनी वा शण्ड्याल, ५ लाहिडी, ६ भडुरी, ७ साधुत्रागीशी, ८ भद्र।

८ श्रोत्रिय-इन के नाम पूर्व गीत प्रकरण में लिख आये हैं।

#### १ राढीय ब्राह्मण--

६ कुलीन-मुखती, बुलगुरी, मुकुर्जी १ गङ्गोली २ काजेलता ३ घोषाल ४ वन्द्यर्गात बुलगरी, बनर्जी ५ चाटति, मुलगरी चटर्जी (चट्टोपाध्याय)।

५० श्रोत्रिय हैं—इन के नाम विस्तार भय से नहीं लिखे। ३ पाश्चात्य वैदिक ४ दाक्षिणात्य वैदिक यह २ भेद और हैं।

इन के अतिरिक्त बङ्ग-में अन्य भी ब्राह्मणः हैं, वे बङ्गाली ब्राह्मण नाम से ही सम्बोधित होते हैं। 

श्राचार्यं सत्रवृत्त सामश्रमीती ।

ब्रिज्ञिनिक्रिक्ति विश्विति व इंदियन प्रेस, प्रथात ।



# श्रीयुन श्राचार्य सत्यवत सामश्रमी ।

#### ---:\*:※---

काश्यप ऋषि के बन्श में चट्टीपाध्याय आवस्तथीपनामक श्रीरामकान्त विद्यालङ्कार बड़े विद्वान् पुरुप थे, आप कलकत्ते में सुवीमकोर्ट के जज थे, आप जमींदार और सम्पत्तिशाली थे। आपके पुत्र श्ली० प० रामदास वाचरूपति हुवे इन्हें। ने भी गवन-मेण्ट के। अनेक कार्यों से अच्छे २ पदाँ पर प्रतिष्ठित रहकर प्रमन्न किया था। ए० रामदास जो के सम्बत् १८८८ वि० ज्येष्ठ शुक्का ध चतुर्थी का पटने में सरस्वती ने साक्षात् पुत्र रूप में अवनार लिया। आपने अपने पुत्र का नाम कालिदास रखा। जबयह्र४-५ वर्ष के हुने तब भूमणार्थ अपने उद्यान में गये नहां एक पुष्प का तोड़ लिया। घर आने पर उस पुष्प की देख कर नै। कर पर इनके प्रिता बहुन कुद्ध हुवे परन्तु इन्हें। ने सत्य न छिपाया और अपना अपराध कह कर पिता जी का शान्त किया। तब सं इनके पिता जी ने कालिट्रास से इनका नाम सत्यव्रत रक्खा । कुछ काल से बङ्ग में बेद का पठन पाठन प्रायः उठ सा गया था । बाबू देवेन्द्रनाथ ठाकुर ओर बर्द्धमान के महाराजा ने भी वेद पढाने के लिये यत्न किये, पर काशी निवासियों ने न पढाया। परन्तु पं॰ रामदाम जां ने इनका वेद पढ़ाना ही उचित समझा। विद्यारम्भ ५ वें वर्ष में हुआ। आप की प्रारम्भिक शिक्षा मधुरा-नाथ शिरोमणि द्वारा हुई। पटने से बदल कर पं० रामदा अजी काशी आये, सत्यवृत जी भी साथ ही माये। उस समय ७ वर्ष का अवस्था थी। ८ वर्ष की आयु में साहित्य, गणित और भूगोस्र की छातवृत्ति परीक्षा लमाप्त की । अमरकीष चाणकानीति भी हे। गये । इस्तो वय यद्गांपचीत संस्कार हुवा । अहल्याचाई घाट पर गोइ स्वामो के पास सिद्धान्त कौ मुदी पढ़ते थे आ वर्ष की

अवया में समाप्त कर ही । पं्तन्द्रमम जी विपाडी गुजर सें मामवेद पढुना आरम्भ किया, मने।रमा और शेखर कारकार्ना १०॥ वर्ष की अायु में समाप्त है। गरी। महाभाष्य वैयाकरण-भूषेण शक्तिवाद सञ्जूषा, नाहित्य, पुराण यह १३ से १६ वर्ष तक समाम थिये। १६ से २० वर्ष तक ६ हैं। नान्तिक और क्षास्तिक दर्शन पहें। २० वें से १३ तक देव्साध्य एड् कर पाछ-शास्त्र जाना बन्द किया। फिर देशाइन करने की निकले. राजन म्यान में परिभूतंग किया। जगपुर में बहुत सत्कार हुया। २० वंकी अवस्था में इन्होंने बंदा जाकर परीक्षा दी, वहाँ से उत्तीणं होकर 'मानअवा ' उपाधि मिला था। ५४ वें वयं में 'खत्तर की यात्रा पैंदल ही की । जीनपुर, नैसियारण्य, संङ्गीत्तरी है।ते हुवे वद्रांकाश्रम गये। लोटनो बार चण्डी पहाड, रुडकी, कुरुझत्र, दिल्ली, विनध्याचल, अनुस्याश्रम, अत्रेयाश्रम, अमरकुण्ड है। ते हुवे काशो आगये। जब हरिद्वार पहुँचे थे नो उस समय कुम्न का मैला था। काइमीर के महाराज रणवीरसिंह जी ने भभाकी थी, ५०० एण्डित एक दिन थे। सभाका विषय था गोमांई सन्यासां हैं वा नहीं वहाँ शास्त्रार्थ हुवा । सामश्रमी जी का पक्ष था, कि संन्यामी नहीं, वेही जान हुई। बाद में गासांह्यों के पंतें से बड़े यंझें से बचे। नवं से कार्झीर महाराज इनकी अप्रतिम प्रतिभा देख कर बड़े प्रसन्न हुने, और आहर करने लगे।

एक बार फिर उत्तर की बाजा बारम्य की। २ विद्यार्थी साथ थे सनलांत्र, रम्भासगमं, बारमद्र साद्द्र सानों का देखते दुने हांपकेश पहुंचे। यहाँ एक शति चूद्र संन्यासी का पता लगा कीं कहीं रम्यव्यान में गुफा में रहते थे संस्कृत बोलते थे। इनकी रूपा से सामश्रमा जा का बड़ा गूंद्र रहस्यों का पता लगा। यात्रा से शाकरकाशों में प्रत्वक्षम्त्रत्विकी' नास्त्रिक संस्कृत पत्र विकाला। भीर काशीराज्ञां के पण्डित होगये। 'प्रत्नक मूनस्टिनी', हारा इस का यश देश में फैलने लगा। डा॰ राजेन्द्रलाल मित्र L. L. D., ने प्रसियादिक लामाइटी में इन का लगा दिया प्रथम ही सामवेद का लम्यादन किया। सन् १६६६ नवस्यर में जब स्वा॰ द्यानृस्द जी का शास्त्रार्थ हुवा था तब ये ही मध्यस्य नियत हुवे थे।

सन् १६६६ में रा० व्रधान्त निद्याग्त ने अपने पुत्र पंठ मथुगनाथ भट्टग्त भी कन्या से इन का विवाह किया समिश्रमी जी वालविवाह के विशेषी थे। सन् १६७६ में चहुविवाह के यह विचारकर्ना वने थे। श्रीठ पंठ ईश्वरचन्द्र विद्यानागर ने घटुविवाह की शास्त्र विरुद्ध सिद्ध करके सकार में प्रस्तुत किया था कि कानून उठा दिया जावे। परन्तु इन के परामश से उट न सका।

इसी प्रकार महाराज रीवां ने भी चक्राङ्कित विचार में इन की युलाया श्रीरङ्गाचार्य और हिन्छन्द्र जी के साथ शास्त्रार्थ हुवा अन्त में इनका किया विचार ही मान्य हुवा । सामश्रमी पंचीयादिक सान्नाइटी, के सभासद थे। पञ्जाव यूनिवर्सीटी की शास्त्री परीक्षा के परीक्षक कई वर्ष गई, कलकत्ता की दर्शन और वेद परीक्षाओं के भी यह परीक्षक थे।

सं० १८६९ में सामश्रमी जीने एक 'डवा' पत्र निकाला था। यह १ कालम संस्कृत बार १ कालम बङ्गला में निकलता था के हि ३ वर्ष निकला विधिक मूल्य १२) था सामियक प्रवन्ध निकते थे इंसके सिवाय इसमें छोटे मेटि कोई ३० प्रत्थों के लगभग निकले थे। सामश्रमी ने यों तो कोई ७०-८० प्रत्थों के। गुद्ध करके मुझण किया था पर 'ऐतरिय ले। चन १ निक्काला चन २ त्र्यां संग्रह ३ त्रयोपित्वय ४ त्रयोटीका ५ और उपा में के कुछ निचन्ध यह उन के स्वतन्त्र प्रवन्ध हैं, प्रीढ़ पाण्डित्य पूर्वक लिखे गये हैं। १ वांद्र धर्म प्रत्थ कार्डव्यूह का भी आपने मुझण कराया था।

्रेपिंडन जी की घोर्म वैदिक था। परेन्तु अन्य मतावलंस्वियों के रहम्य जानने के लिये इंन्हें। ने नास्त्रिक वैष्णवः ब्राह्मसमाजं, धियासे।फिए में समय २ पुर जाकर उनकी सब याते जानी। उद्योगशील ऐसे थे कि एक बार एक नाटक में भी अभियन किया था। ३ घएटे से मधिक कभी न से ते थे। हमें भी आप की चरण सेवा करने का सीभाग्य प्राप्त हुवा है। आपकी छुपा हुि हम पर विशेष थी जे। कुछ भी मैंने वेद में अक्षर जाने हैं यह आपके आशीर्वाद का फल हैं। सन् १६११ के मई मास में आपके स्वर्गवास होजाने कारण जे। मुझे हादिंक दुःख पहुंचा वह अवर्णनीय है। आपके पुत पं० शिवव्रत शर्मा आर प० हित्रत जी शर्मा विद्यान और योग्य व्यक्ति हैं।

# श्रीमती सरता देवी वी० ए०।

आप वङ्गाली ब्राह्मण वन्त्रा की दीपिका हैं। आपकी वड़ी चढ़ी योग्यता के विषय में हम क्या लिखें। श्रीमती ने पञ्जाब के प० राममजदत्त जी से विवाह किया है। आप से देश की बड़ा उपकार पहुंचा है। आपका विस्तृत जीवन समय पर न आसकते के कारण नहीं छप सका।

# भद्दाचार्य वंश प्रदीपिका श्रीमती हेमन्तकुमारी देवी भद्दाचार्य्य\_।

पं० उमेशचन्द्र चोधरी चानकारा नामक बङ्गाल के खान निवासी लंखनऊ में रेल्वे के आडिट विभाग में कार्य करते हैं। आप के सन् १८८६ के मई मान में कन्या रल उत्पन्न हुई। आप का नामकरण हैमन्तकुमारी किया। प्रारम्भिक शिक्षा कन्यापाठशाला में हुई। आप सम्पूर्ण शिल्पकला में कुशल तथा बिदुवी हैं। आप का विवाह १८६६ में जानन्राम (बङ्गाल) के पं० मार्कएडेय प्रसाद भट्टाचार्य से हुया। आप नित्य ही पढ़ने लिखने में अपना समय विताती हैं। आपने कई प्रन्थ हिन्दी में लिखे हैं।

دو



इंडियन प्रेस, प्रयाग ।

### डा॰ हरिनाथ मुकर्जी।

किकाता अभिजन निवासी श्रीयुन डा॰ हरिनाथ मुकर्जी ( अम्बाला ) निवासी बड़े हो अनुभवी विचारशील और विद्वान् व्यक्ति हैं । आयुर्वेद के इतिहास में आए एक नई बात उत्पन्न करने वाले हैं । आए के मनुभव से सैकड़ों पुरुष स्वास्थ्य लाभ करते हैं । आप का चित्र व चरित्र समय पर न मिलने के कारण हम न दे सके।

### महामहोपाध्याय पं० महेशचन्द्र न्यायरत C. I. E.

्हवडा जिले में ' नारीट ' गांव में भट्टाचार्य वंश के कुलीन ब्राह्मण हरिनारायण तर्कसिद्धान्त रहते थे। यह संस्कृत के सच्छे विद्वान् थे। इन के ता० २२ फर्वरी सन् १८३६ में पुत्रक उतान हुवा। साप का नामकरण महेशचन्द्र किया गया । यह बड़े सिलारी थे। ८ वर्ष तक कुछ न पढ़ा। ६ वें वर्ष से अध्ययन प्रारम्भ हुवा। ११वें तक घर ही में पढ़ते रहे। मेदिनीपुर जिले के रसिकगञ्ज गांव के ठाकुरदे।स चूड़ामणि के पास व्याकरण पढ़ने लगे। फिर १८५२ ई० में आपने संस्कृत कालेज कलकता में पढ़ने लगे। परमहंस ज्योतिस्वरूप से वेदान्त और पं०कालीनार्थ से ज्योतिय कलकत्ते में पढ़ी। फिर १८६१ में काशो चले आये और भिन्न २ पण्डितों के पास पढ़ कर सन् १८६३ में काशी से -कलकत्ते चले आये। यहाँ पर इन्हों ने महाराज कमलकृष्ण की सहायता से एक पाठशांला स्थापित की । इसी समय संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल मि० ई० वी० कावेल थे इन की ये दर्शन-शास्त्र पढ़ाते रहें। फिर वहीं प्रोफैसर हो गयें। सर्वे १८७६ में इन्हों ने बेंगाल के स्कूलों में कावेल साहव के साथ परिभूमण-किया। सन् १८७७ में यह इसी कालिज के प्रिन्सिपल हुवें। १८८७ में नवसेण्ट ने इन्हें C. I. E. की उपाधि से विभूपित किया। के किया

सन् १८८९ हैं काई डफ़रिन के समय में इन के प्रस्ताव और उद्योग से पांपड़नों की महामहोपाध्याय और मीलवियों की शमस् उल् उत्मां की उपाधि सरकार देने लगी। प्रथम दे इन की हो सरकार ने महामहोमाध्याय की पदवी से विभूषित किया। अपने गाँव में इन्हों ने एक हाई एक्कल खुलवाया। तुलकी-धारण मीमोसा, जुत संबत्सर-मीमासा, कुसुमुंखली टीका, फाउपप्रकाश टीका, मीमासादशैन आर तीस्तरीय सहिना की टीकार्य लिखा थीं। पिछले र पुस्तक प्सोस्त्रियाटिक सीमाइटी ने प्रकाशित किये। आप ने बीर पुस्तक ननाई हैं। फुचरी १८६५

से पेंशिन मिलना प्रारम्भ हुवा था। होन् हे ऐसे विद्वान का तार ११ अप्रैल १८६५ की स्वर्गवास हा गया।

## श्रीयुत परिडत हुर्फीकेश जी शास्त्री भट्टाचार्य ।

कलकते के पाश्ववत्ती भाटपाड़ा नोमक प्राम में शिरोमणि वन्य में पण्डित अक्तर्यचन्द्र जी प्रतिष्ठित विद्वान थे। इनके
श्रीमधुस्तन ग्रमां स्मृतिन्दन पुत्र हुने। मधुस्तन जी के शकान्य
१९९२ त्र्येष्ठ १० के। श्री०-पं० हृपीकेप जी का जन्म हुना: आप
की वजा का नाम याद्ववन्द्र न्यायरत था। ५-वे , वर्ष से भाग
की शिक्षा प्रारम्भ हुई। आप शोड़े ही चर्मों में अच्छी योग्यता
दिकाने लगे। संस्कृत के साथ ही भागने इङ्गालिश का भी पहना
प्रारम्भ किया। सन् १८९२ में आप अपने इङ्गालिश अध्यापक के
साथ पञ्जाव चले आये। लाहीर में बाबू नवीनचन्द्र राथ से मिले,
आपने विशार्य परीक्षा जनके आयह से १ दिन में ही ही। प्रभात
मान जी के आदेशासुमार आपने ५५०) मासिक पर नम्यपदकी
करली। तब से 'विद्यादय' निकालने लगे। पञ्जाव स्मृत्विस्टिरि से आप को ७२) छाजवृत्ति मिलने लगे। १८९३ में प्रथम आर
खाप ही शास्त्री परीक्षात्ताण हुने। इस उपलक्ष्य में १००) पुरइक्तार और ३३) मासिक वृत्ति प्रफ० प० के लिये मिलने लगी।

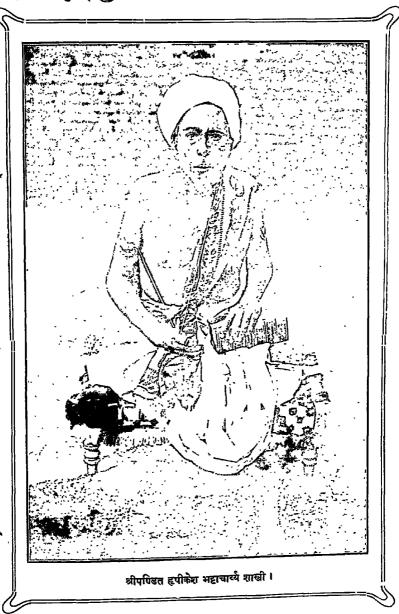

इंडियन प्रेस, प्रयाग ।

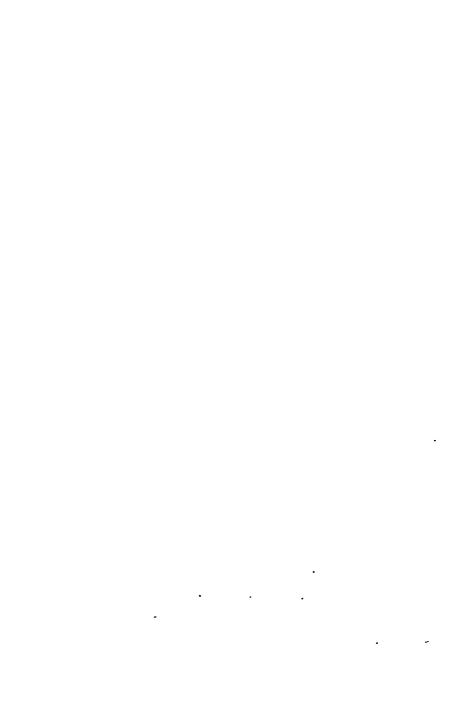

पर परीक्षी तीणं न हुने। अनस्तर ऑग्निएण्टल कालिज में नाफर को गये, १० वर्ष तक वहां रहे। फिर आपने पिता जो की आजा जुसार नोकरी त्याग कर घर चले आये। आने समय प्रिस्तिपलने २००) पुरस्कार दिया। प्रिमिपल साहंच विलायत चले गये, वहाँ से भी २५) मान्तिक 'विद्योदय' के लिये भेजते रहे। शास्त्री जो ने हिस्सों के यई प्रस्थ लिखे हैं। 'दिद्यादय' बराबर चलाते रहे। अब आपके पुत्र श्राभवभृति शर्मा चला रहे हैं। चिद्येद हैं, पं० आं का अ दिनस्यर सन् १६१३ का देहान्त हो गया।

## श्रीयुत तारानाथ तर्कवाचस्पति।

पूर्व बङ्गाल में बारिजाल जिलो के वैचएडी प्राप्त में नर्क-सिद्धान्त रामगम नामक महा परिडत रहते थे। आप के पूर्वज यशांदर जिले के सारल ग्राम में रहते थे। आए के क़ुटुम्ब में विद्या वन्शपरम्परागत चली भाती घी। तर्कासदान्त जी ने सन १८०० में एक मन्दिर काशी में भी भनाया था। जाप १२०० विद्यार्थियों के। नित्य पढ़ाया करते थे। अाप के दुर्गादास और कालिदाम दे। पुत्र हुवे। कालिदास बड़े विद्वान् थे। इलपर पाठक की कत्या महेश्वरी से आप का विवाह हुवा। सन् १८१२ में आप की पुत्ररहा नारानाथ उत्पन्न हुवे। ५ वे वर्ष से आप की शिक्षा प्रारम्भ हुई। सन् १८३० में पर रामकमल सेन से बलड़ार श्रेणी में, सन् १८३१ नेमिचन्द शिरामणि से न्यायश्रेणी में, सन् १८३६ में लाव परीक्षा में पढ़ने लगे । इसी बीच में आपने अपने गुरु की शाज्ञा से महामारत का संशोधन परियाटिक सोसाइटी के लिये किया। अनन्तर जुलाही से कपड़े बनवा र कर कुलकत्ता में वेचने लगे। १००० वाघे पृथ्वी खरीद कर कृषिकर्म कराया, और दुग्ध मनखन की भी दूकान फलिकाता में खोली। इन की आय से आप विद्यार्थियों का पढ़ाते रहे । आपने एक धान कुटने क्री मैशीन भी बाम में लगाई थी। फलकंचा से एक ब्रांट एक

लक्ष रुपये के दुशाले आपने बरोट लिये, पश्चान् यह कीड़ों ने सा र्जलये। इस से आप पर एक लक्ष का ऋण भी हो गया था। साप चिट्राई आदि कहीं से न लेते थे। इसी बीच में वापने वेधुन साहिय के परामर्शसे संस्कृत पुस्तकों का प्रकाशन प्रारम्भ किया, इस में ऋणमुक्त हो एये। पुस्तकों की आमदनी से ही पाठशाला का कार्य चलता था। सन् १८५५ में आपने विद्यासागर ईश्वर-चन्द्र जी के परामर्श से संस्कृत पाठशाला में नीकरी की। आप समाज संशोधक भी थे। वेधुन साहिय ने एक १८५२ में पुत्री-पाठशाला खोली, उस में भापने अपनी पुत्री ज्ञानदादेवी की अध्यापनार्थ लगा दिया। सन् १८५४ में ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने विधवा विवाह की कानू न हारा पास कराना चाहा. नव तक-बानस्पति ने बडा साथ दिया। पर विद्यासागर के द्विनीय बहु-विवाह के प्रस्ताय कि जय वह कानून द्वारा यहुविवाह की उठा देना चाहते थे, आपने चिरोध किया था आपने उच्छित्र प्रायः सनेक संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित किये। सिद्धान्तकौमुदी की सरला चृत्ति से आप की ख्यानि खूद हुई, सरकार ने भी सहायता दी सन् १८७३ से वाचरपंति कीप निकालना प्रारम्भ कर १८८४ समाप्त किया। यह बृहद्भिधान ३२ खण्ड में समाप्त हुआ। सः कार ने और देशी रियांसनों ने इस के प्रकाशन में अच्छी सहा-यता दी। ८० सहस्र रुपये इस पर लागत आये।

आपने जयपुर में शास्त्रार्थ किया। प्राक्त कार्य में भी आप की वही शक्ति थी १ लक्ष ब्राह्मणों के भेरजन कर प्रवन्ध आपने एकाकी किया। आपकी वकृता शक्ति भी वहीं अह्भुत थी। एक बार एक विद्वान की आपने १००० द० देकर ऋणमुक्त कराया। एक पण्डित के ५००० र० आपके पास रक्ते थे उनके पश्चात् उन के बुत की आपने युवा होने पर सींप दिये थे। आप उद्योतिषी भी अपूर्व थे। आपके २ विवाह हुवे २ री स्त्री से. आपके पुत्र जीवानन्द विद्यासागर सन् १६४५ में हुवे। इन्हों ने की संस्कृत-साहित्य के अनेक ग्रन्थ प्रकाशित किये अब तक पिता पुत्रों के प्रकाशित प्रन्थों की संख्या २५२ है। श्रीमान जीवानन्द विद्या-सागर के सन् १८३७ में श्रीमान नित्यबोध आर सन् १८६६ में



मद्रमेषचारक प्रेम देहले.

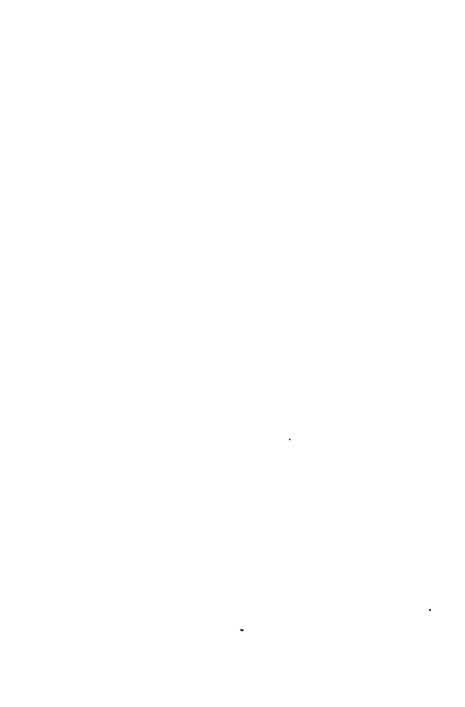

श्रीयुत आशुबोध बड़े पिएडत डत्पन्न हुवे। आए भी अपने बन्श-कमागत बड़े विद्वान् एवं ज्ञानशोल हैं हमें खेद है कि आपके चरित्र व चित्र हमके। न मिल सके। सन् १८८५ में तकवा-चस्पति काशी भाये और वहीं सन् १८६५ भाषाढ़ ७ में आपने इस आसार ससार के। त्याग दिया

## श्रीयुत पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, सी०श्राई०ई०

, ... मेद्नीपुर जिल्ले में वीरसिंह नामक ग्राम में पं० ठाकुरदास बन्द्यापाध्याय के इन नर-रतन का जन्म २६ सितम्बर सन् १८२० दे। पहर के समय हुवा! आप की माता का नाम भगवनी देवी था। इस से प्रथम ही आप के पितामह रामजय तर्कभूषण तीर्थ यात्रा करने का चलेगये थे। तब विद्यासागर की दादी अपने देा पुत्र और चार कन्याओं की सूत कातने की भामदनी से पापण करने लगी। इस दु:ख से ठाकुरदोस नौकरी की तलाश में १४ वर्प की अवस्था में कलकत्ता आये। अनेक कप्ट सहते हुवे इन्होंने अपनी माता के पास ५) रुपये भेजने प्रारम्भ किये थे। विद्या-सागर की बारस्भिक शिक्षां ५ वें वर्ष से ब्राम में ही हुई। सन् १८२६ में इन के पिता कलकत्ते में ले आये, और संस्कृत कालेज में प्रवेश हुवे विद्याकरण श्रेणी में ६ मास् पढ़कर उत्तीर्ण हो ५) छात्रवृत्ति पाने लगे । अंग्रेजी विभाग में भी पढ़ने लगे । रात को केवल दे। घण्टे सोते थे। १५ वे वर्ष में अलङ्कार श्रेणी में उत्तीर्ण हो कर ८) छात्रवृत्ति पाने लगे । इसी बीच में मेाजन बनाना आदि कार्य भी यही करते थे।

सन् १८३७ में स्मृति श्रेणी में पास हुवे तब इन की विषुरा जिले में जज होने की आज्ञा मिली पर पिता के आश्रह से न गये। फिर दर्शन शास्त्र पढ़ कर, सन् १८४१, १० दिसम्बर की कालेज जाना वन्द किया। आप ५०) मासिक पर फार्टविलियम कालिज में अध्यापक हुवे। वासुदेवचरित, वर्णपरिचय, बशामाला, बा- धाद्य, चिरितावली, आच्यानमञ्जरी, शकुन्तली, ऋजुपाठ गादि पुस्तके आपने लिखीं। संस्कृतपेस ! नाम का १ प्रेस भी खाला। कान् १८४६ में संस्कृत कालेज के सहकारी मन्त्री हुवे। सन् १८५१ में संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल १५०) के पर नियत हुवे। सन् १८५३ में उन्हों ने अपने आम में १ पाठशाला खोली। इसी शीच में अमिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कृत्स भी ५००) क्येथे के हुवे। सन् १८५४ में आपने विध्वा विवाह का कानून हारा जारी कराया था। इन्हों ने अपने पुत्र का विवाह भी विध्वा से कर् दिया। सन् १८५५ में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फैला खुने गये। सन्१८५६में आप स्कूलांके डायरेक्टर वनेथे। सन्१८८०में गवन्मेंट ने इन्हें ती. आई. ई. के पृद्र से सम्मानित किया। आपके दीन पालन, सीदा आचरण आदि धनेक शुणाहें जी यहाँ स्थानाभाव से नहीं दिये जाते। खेदे हैं इन भारतरते का सन् १८७१ ईल् श्रावण १२ की परेलाक्यास हुवा।

## ... महामहोपाध्याय डाक्टर सतीशचन्द्र

ि । ृ**विद्याभूषण एमः ए.; पी० एचः डी:।** । । हेर राज्य हर्ने केरी कारक होत्रों कुलाई के कार्या । कोराष्ट्र

part a fig. 15 th map to the state of the st

Committee Commit

बाप बड़े भारी विद्वान हैं । बापकी योग्यता सर्वत्र प्रसिद्ध है। बाप गर्चनमण्ड कालिज कलकर्स में सम्प्रति विस्थि पेल हैं। बाप ग्रास्त्र का इतिहास लिख कर संस्कृतसा हित्य का बड़ा उपकार किया।

<del>an i</del> o hijabiyanan as





#### - श्रीमती सत्यवाला देंवी जी ।

---:非:----

बङ्गाल में कलकत्ते से अनुमान पांच मील पृग चैलूड़ नाम का प्रक छ दा सा माम है। उमा माम में सन् १८८६ ईसत्री में एक कुलीन ब्राह्मण वन्श में श्रीमती जी का जनम हुआ। आपके बन्सज कश्यप गांत्रो और राही श्रेणी के ब्राह्मण कहलाते है। आप के पिना शारदुचन्द्र बहो सग्ल और उदार प्रकृति के पुरुष थे। आप की माता बड़ी सम्मरित्रा और सीधे साधे स्वमाव की स्त्री है।

्यह बड़े ईश्वर भक्त थे, और कभी २ अपने घर में भक्तिरस के भजन आदि गाने का भी इन्हें चाव था । जब यह भजन गाया करते थे तब बालिका सत्यवाला भी बड़े आनन्द बीर प्रेम से उन्हें सुनता रहती थी । वच्चपन मे ही अपने पिता क घर में ईश्वरभक्ति के भजन सुनते सुनते वालिका सत्यवाला के मन में भी सगान विद्या मी खने की इच्छा उत्पन्न होने लगी, किन्तु उस समय वह पूणक्रप से पूर्ण न हो सकी क्योंकि इनके पिता ने इन के। बैलूड के एक छोटे से म्कूल में पढ़ने के लिये भेज दिया और उसके दे। बच बाद कलकर ते के बेशून कालेज में गरती करा दिया। इस कालिज में इन्हें। ने इन्द्रेन्स तक शिक्षा पाई भाग्य से इनके पिता को। होने की सिंग की। होग की बीमारी ने आ घेरा, और कई कारणों से इनका कालेज जाना बन्द होगया।

ं जब इनके पिता प्लेग से छुटकारा पोकर अच्छे हुए तय उनका यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार अबं छड़की का चित्राह जल्दी कर देना चाहिये।

इसी इच्छा की लेकर वे याग्य वर की तलाश में इधर उधर घूपने लगें। घूपने र डाक्टर देशाई जो से इनकी समागम हुआ, यह इनके पुराने मित्र थे। इनसे अपनी लड़की के विवाह सम्बन्धी सब हाल कह कर इन सम्बन्ध में इनसे भी प्रार्थना की। डाक्टर देसाई जी ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करली। सन् १६०५ में डाक्टर देसाई जी के साथ सत्ययाला जी का विवाह होगया । डाक्टर देसाई जी गुजरात प्रान्त के उद्य कुल के ब्राह्मण हैं।

जय डाक्टर देसाई जी के साथ गापका विवाह होगया तप संगीत सीखने की पूरानी इच्छा गाएक मन में फिर जागृत हो उठी और डाक्टर साहेच से उसके सीवाने के लिये पार्थना की। डाक्टर देसाई जी संगीत विद्या के अच्छे जानकार हैं इस कारण उन्हें। ने बड़े २ गवैयां का अपने घर में बुला कर और उन को सैकड़ों रुपये तनका देकर इस इस्छा की पूर्ति करने में पूरा प्रयक्त किया और वह सफल भी हुआ। अपने पति की कृपा से संगीत सीखने का मने।रथ जब सफल हांगया नव इनकी यह इच्छा हुई कि विलायत जाकर वहां वालों के। भारतवर्ष के संगीत का गौरव दिखाना चाहिये। इली, विचार का लेकर सन् १६०६ में अपने पति के साथ रंगून, सिंगापुर और जापान होते हुने अमे रिका में गई। और वहां जाफर उन लोगों की अपने हिन्द्रकानी संगीत से ऐसा माहित किया कि उनका एक स्वर से मारतीय संगीत की प्रशंसा करनी पड़ी और अपने देश के समाचार पत्रों में इस विषयकी धूम मचा दी। अमेरिका में जाकर इनके विचारी ने भारतीय संगीत विद्या की श्रेष्ठता सिद्ध की फिर बहां से माकर अपने देश की स्त्रियों की दुर्दशा देख कर इनके। दुःख होने लगा। और उसका शिक्षित बनाने के लिये नाना प्रकार के संबद्ध विकट्ध इनके मन में उठने लगे।

अन्त में अपने पति की सलाइ से एक कन्या विद्यालय खापित करना निश्चय किया। आर अपने पति ही की सहायता से ज्वालापुर में सन् १६१६ में खापित कर दिया। इसका प्रार-मिन मुदुर्त भी कर दिया और कुछ छड़क्यिं भी वाहर से पढ़ने के लिये आने लगी हैं, आशा है कि यह विद्यालय जल्द ही श्रोमती जी की भान्तरिक इच्छा का पूरी करेगा।

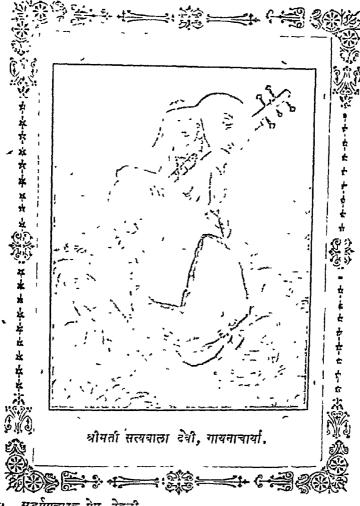

सदर्भप्रचारक पेस, देहली.

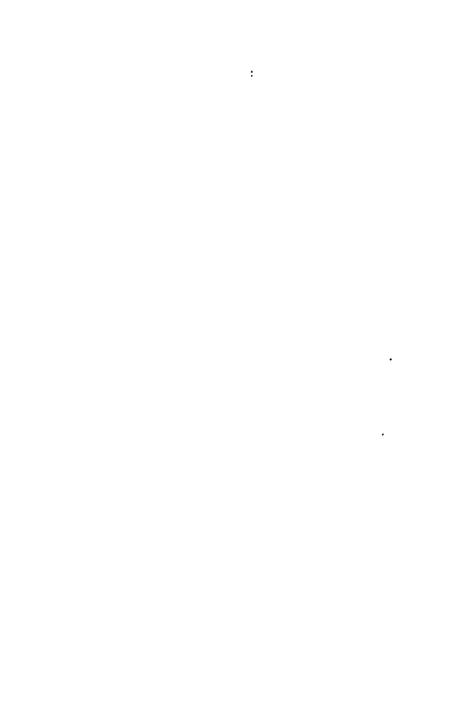

## (ऋ) कान्यकुरुजों का १ भेड़ सर्यूपारी ब्राह्मण।

सर्यूनदी समध में है। सर्यूनदी से पार वसने वाले सर्यू-पारी कहताये। कहते हैं, भीनामजन्द्र जी ने जब महायह किया था, तब उन्हेंने ब्राह्मणों का प्राप्त दिये थे, उन में सर्यूनदी के पार के प्राप्त जिनकी दिये, धार सर्यूपारी कहलाये। इस विषय में यहुक्तप्रताद जी ने जे। लिखा है कि सारव नाम सल में प्रथम प्राप्तण हुवे, वहीं से शन्यज्ञ गये, सो सथ सारवावारीण ( सर्यू-पारीण ) हैं। यह लेख मिथ्या सिद्ध है। सुक्ता। हमने पहिले अध्यायों में द्रत्यावनं देश ब्राह्मणों की जन्मभूमि प्रमाणों सहित प्रतिपादन कर दिया है। Rev. M. A. Sherring साहिय ने भी सर्यूपारियों के। कान्यकुटजों का भेद माना है। यह ब्राह्मण सवध में शार यू० पी० युन्देलनण्ड में विशेषतया है।

### इनके गोत्रादि इस प्रकार हैं:--

|     | गोप ।           | आस्पद्, प्राम् ।               |
|-----|-----------------|--------------------------------|
| Ę   | भारद्वाज—       | दूचे, ब्हद्रश्लाम              |
| 3   | चशिष्ठ          | _                              |
| · ą | त्रस्य          | मिश्र, पैयासी, दूवे, समदारी    |
| 8   | काश्यप          | पाँडे, माला                    |
| ų   | कऱ्यग           | मिश्र, राढ़ी                   |
| ફ   | कीशिक           | मिश्र, धर्मपुरा                |
| •   | चन्द्रायण       | पाण्डे, छपाला                  |
| 4   | सावएर्य         | पाण्डे, इंतिया, द्वरवा         |
| ŧ   | पराशर—          | पाण्डे                         |
| १०  | <u> पुलस्त—</u> | वाण्डे                         |
|     | मृगु            | वार्ण्ड                        |
| १२  | वित्र—          | पाएँडे -                       |
| १३  |                 | पाण्डे                         |
| ٤Ã  | •               | वाण्डे, इतिया                  |
|     | ेगीतम—          | दूवे, संचनिया-                 |
| १६  | शादिक्य-        | पाण्डे, क्रिफला, तिवारी, पिएडी |

| हवाधि (शासन)         | निवासस्यान          | उपाधि (शासः | त) निवासस्थान      |
|----------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| पाण्डे               | <b>अध्र</b> ज       | तिचारी      | सिग्जम             |
| **                   | <b>अस्तार्</b> कपाल | 11          | सुहगौ <b>ड</b> ़   |
| 21                   | <b>ਕਿ</b> ਦਜੀਲੀ     | 51          | धत्रा              |
| • ?                  | <b>ल</b> हसारी      | <b>31</b>   | ह्या               |
| 77 .                 | मधरिया              | ,,          | दिहिमा             |
| **                   | <b>गगस्तिया</b>     | ,,          | मुजीना             |
| 11                   | मित्रशौन            | 75          | चिद्रौ             |
| ,,                   | <b>लुह</b> ही       | , ,         | गुरौस्री           |
| 75                   | आदिचोला             | तिचारी      | <b>बिगोन्ति</b>    |
| ,<br>,               | चारपानोहा           | उपाध्याय    | खुरिया             |
| ,<br><b>&gt;&gt;</b> | परसिया              | मिश्र       | भड़या              |
| शुक्र                | . भुरारिया          | ,,          | पिसासी             |
| **                   | चान्दा              | . ,,        | मार्जनी            |
| 33                   | विहरा               | ,,          | पनंरहा             |
| <b>,</b> •           | कंडजे               | ,,          | सौरेजी             |
| 32                   | मामखोर              | ,,          | भाग्सी             |
| 21                   | मेरुवक्री -         | ,,,         | ं पीयरा ं          |
| 17                   | · सन :              | ं ऑझा       | <del>द</del> .रेली |
| 79                   | <b>उ</b> ञ्जहरिया   | 31          | निपानिया           |
| 11                   | नेवारी              | दुवे        | पग्वा              |
| चौवे                 | मूाधुर              | ,,,         | त्िंहौरा           |
| 73                   | नैपुरा              | 1 '         | •                  |

#### •

### महामहोपाध्याय परिडत शिवकुमार शास्त्री।

काशी से दो तीन कोस पर उन्दों नामक ग्राम में पंक रामसेवक जी मिश्र के संवत् १६०४ फाल्गुन कृष्ण ११ की गुरु जी के आशीर्वाद से शिवकुमारजी का जन्म हुवा। कहते हैं जन्म समय में इन की जिह्ना पर त्रिपुण्डू, त्रिशूस और लंलाट के चिन्ह शे नी दिन पश्चात् वे छुत हो गये। पाँच वर्ष के पश्चात् पिता की <del>૾ૺૡઌૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡૡ</del>



पंडिन शिवकुमार शास्त्रीः

**લ્ટા**લ્ટાલા સામાના સ

बमापिक मृत्यु के कारण अपनी माना के माथ अपने पिन्वा में बेनिया में जाना पड़ा। आरम्भिक शिक्षा बढीं हुई । शास्त्री जी का हिन्दी पड़ा कर उद्योतिष पडाने लगाया। ५०-५० स्हीक नित्य कुण्ठ कर लेने थे। फिर बागीदस चतुर्नेद्रों से लघुर्शामुदी पढ़ने लगे कुछ दिन में समाप्त कर अपनी माता के साथ काशी आकर क्वांत्रन कालिज में पण्डित हुर्गाद्य जी से व्याकरण पहुने हते ! पुनः यालशास्त्री जी से व्याकरण अध्ययन किया। फिर पण्डिन कालीयसाद शिरोमीण तथा विष्टुन्यास्त्री से स्याय स्वा० विशुद्धानन्द् जा सं मीर्मामा वीर प्रस्तानवयी पढ़ने रुगे। पुनः क्वान्न-कान्तिः में ज्याकरण अध्यापक होगये । २७ वर्ष की .. अत्रम्या में पूर्ण विद्वान् होगये थे। आपने कालिज की नीकरी स्याग राजपूनाना, काध्यार, द्रभेङ्गा आदि देशों मे भूमण किया। महाराजा दमें क्षा के अनुरोध से आप १ वर्ष वहां रहे और २२ सर्गों में राजवन्श वर्णन एक काव्य लिखा। किर दर्भगानरेश ने काशी में पाठशाला स्वापन कर आप का वहां का प्रधानाध्यापक बनाया । स्था० भार्यकरानन्द् जी का जीवनक्षित 'यनीन्द्रजीवन चरित' लिखा उस के उपलक्ष्य में आए महामहोपाध्याय बनाये गर्ये । आप पर सब धर्म वालीं का विशेष प्रेम था। एक्सार आप लाहीर डी॰ ए॰ बी॰ कालिज में गये वहीं पर आप का पण्डितीं ने सम्मान पत्र दिया। सन् १६२१ के॰ राजदर्बार में आये हुवे भारत समृद् ने आपको प्रणाम किया आपने उनको स्ठाकों के रूप में आर्शावाद (द्या । पश्चात् विलायत जाकर आपने पक्षाव के छोटे लाट द्वारा अपना सन्देश भिजवाया । उस के पारसीलिपि का अनुवाद यह था।

" श्री पं० महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री जी। महा-राजाशिराज भारत समाद के राजगही के शुमावसर पर शीमान् भारत समाद तथा समाज। के दीघाँगु तथा प्रवलप्रताप के बृद्धार्थ आपके यहां पधारते से जी धूर्म दृद्ता तथा हृद्य की शुद्धता प्रगट हुई है उस से श्रीमान सारत समाद् अस्पन्त शानान्द्त हुवे हैं। और महाप्रभु ने आज्ञा दी है कि उक महाप्रभु की हृद्गत प्रसन्नता कृत प्रकाश किया जावे। इस लिये यह सन्देश मेजा जाताई और विश्वास है ओप का हार्दिक बाशीर्घाद समृाट् तथा सामृाही के करपाणार्थ सदा होता रहेगा। " लेपटीवेन्ड गवर्नर पक्षाय।

आप विलायनयात्रा के घड़े विरोधी थे। शोफ है कि इन विद्वदुरत के २८ अगस्त सन् १६१७ को संसार से टठजाने से संस्कृत साहित्य का एक रहा खोया गया। आए के १ पुत्र कई पीत्र तथा कई कन्योयें विद्यमान हैं।

## सर्वूपारी वंशभास्तर महामहोपाध्याय पारिडतं सुधाकर द्विवेदी ।

विवेदी चन्या में पं० कृपालुद्द जी उद्योतिय के प्रिनिद्ध विद्वान् थे। भाप के सं० १६१७ केन शु०४ से। मानार का मिन्नापुर में पुत्ररत्न उत्पन्न हुवे। तभी डाकिये ने सुधाकर नामकरण दिया, आपने इस के ही नाम पर इनका सुधाकर नामकरण किया। इनके ह मास के होते ही माता का स्वम्नवास हो गया। आप की दादी ने ही आप का पालन किया। पिता घर पर नहीं रहते थे, अतः ८ वर्ष तक शिक्षा प्रारम्भ न हुई, फिर यलोपवीत हो कर शिक्षा प्रारम्भ हुई। उद्योतिय आप को अत्यन्त प्रिय थी, अतः आपने अनेक पुस्तकों पढ़ डालीं। आप वहे प्रतिष्ठित उद्योतियी हुवे। कुछ दिन आपने किंस कालिज में गणित श्रेणी में अञ्चापकी का कार्य किया। आप की कीर्ति यूरोप तक फैली। गय-न्मेण्ड ने आप की "महामहोपाध्याय" पद्धी से विभूषित किया था। आप नागरी प्रवारिणी सभा के सभापित भी कई वर्ष रहे। खेंद है ऐसे विद्वान् का स्वर्गवास २८ नवम्बर १६१० की काशी में हो गया।

ब्राह्मणवंशेतिवृत्तम्



इंडियन प्रेस, प्रयाग ।



### (त्रा) सर्युपारियों का भेद सवालखी ब्राह्मण ।

बृद्ध किंबद्रन्ती है कि माधवगढ़ में राम नामक एक राजा था। उसने यह किया, यह में १। लक्ष ब्राह्मणों को भे। जन कराया। इसी से सवालका नाम पड़ा। यह राजा १५६३ ईसवी में राज्य करता था, ऐसा इतिहासन कहते हैं। इनके भेद गयावाल, गङ्गा-पुत्र महाब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण हैं। यह जाति सम्प्रति बनारस सादि जिलों में हैं।

#### इनकी उपाधि मिश्र, दुवे, पाण्डे मादि हैं।

|                  |                           | t           |
|------------------|---------------------------|-------------|
| १ हुवे ।         | २ डपाध्याय ।              | ४ मिश्र ।   |
| धान              | स्यान                     | स्थान       |
| १ बेळुआसूरी      | र <del>् के</del> चनदस्शी | १ मार्जनी   |
| २ चिल्लुगार      | 1                         | २ सुआरातानर |
| ३ शिवमन          | २ तुशुवा                  | ३ पराडा     |
| ४ शक्तिमारगु     | ३ त्रिफला                 | ५ दीचित।    |
| ५ मनियारे        |                           | ६ श्रवस्थी। |
| ६ खिरुहा         | ३ तिवारी।                 | ७ यास्क ।   |
| <b>७</b> सगोहुली |                           |             |
| ८ केाता          | १ खैरी                    | द्र पारखें। |
|                  | २ तिगुणात                 | ६ वखस ।     |
| ६ कर्णीद्        | र म्यद्भारत               |             |

## लवा लखी ब्राह्मणों के भेद ।

१-महाब्राह्मणा, यह जाति प्रायः सय देशों में पाई जाती है। यह मृतक का दान आदि छेते हैं इसी से इन से स्नान पान में सङ्कोच किया जाता है। मृतक दान छेना यवन काछीन प्रथा है।

सन् १६०१ की जन संख्या विवरणी में इनकी संख्या ८६८३ थी पुरुष ४२४६ स्त्री ४६३४ थे। २-गङ्गा पुत्न, यह नीयों पर प्रायः रहने हैं सीर वहीं दान ग्रहण् करते हैं और प्रायः विद्या शून्य हैं।

३-गयावाल, गया में पिण्ड कराते हैं यह भी प्रायः विद्याशून्य हैं इसी प्रकार प्रयाग वाल भी हैं।

४—श्रोक्ता, अथवा क्ता, यह शब्द उपाध्याय से विगड़ कर बना प्रतीत होता है। प्रथम यह पड़े २ विद्वान होते थे परन्तु यवन काल में इस जाति ने अन्य शिह्पी कर्म भी प्रारम्भ कर दिये थे। सम्प्रति अच्छे २ विद्वान इस जाति में हैं। इनके गोत्राद् अन्य ब्राह्मणों के समान हैं। यह जाति मिथिला, यू॰पो॰ और अबध में है।

्र ५-मनरेरिया, यह जाति काशी भादि खानों में हैं।

## (इ) सर्यूपारियों का २ भेद भूमिहार ब्राह्मण।

यह जाति अवध्र, यू० पी० विहार, शौर मिथिला प्रान्त में है। इनके सम्बन्ध मैथिल ब्राह्मणों में भी होते हैं। इनके गोत्रादि नीचे लिखे जाते हैं।—

| <b>उपाधि</b>      |                                                          | भ्यान                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| मिश्र             |                                                          | एक साहिया                                                                   |
| दीक्षित           | -                                                        | संकरवार                                                                     |
| <b>उपाध्याय</b>   |                                                          | किनवार                                                                      |
| पाण्डे .          | •                                                        | वेतवार                                                                      |
| निचारी            |                                                          | दुनवार                                                                      |
| पाठक              | <b>±</b>                                                 | ं चौधरी                                                                     |
| <b>भ</b> रसीमिश्र |                                                          | कुरही                                                                       |
| •••               |                                                          | ' विप्र                                                                     |
| •••               |                                                          | जैठिंग्यो                                                                   |
| • •••             |                                                          | रीमडिया                                                                     |
| •••,              | _                                                        | कष्टवार                                                                     |
|                   | मिश्र<br>इंक्षिन<br>उपॉध्याय<br>पाण्डे<br>निवारी<br>पाठक | मिश्र<br>द्रीक्षित<br>उपाध्याय<br>पाण्डे<br>तिवारी<br>पाठक<br>भरसीमिश्र<br> |

गाजीपुर जिले में १ राजधर २ मुकुन्द ३ विधुरराय भी हैं।
काशों के महाराजाधिराज II H. तर ईश्वरीनीरायण
सिंह जी बहादुर ६म जाति के प्रतिद्वित विद्वाद हैं।
स्व० वा० राजानारायणीसिंह वहादुर K. C. S. I.

#### के वंश का वर्णन।

१ नारायणसिंह देव (१८५२ ई०)। ई विकॅमसिंह। इ का-शिताथ। ४ गोपालसिंह। ५ मुरोद्सिह। ६ खेंदुराम। ७ मुरदनं सिंह (१९०४ ई०)। ८ देव्यराम।

पहलमसिंह, बा॰ अधासिंह, औशानसिंह, खेमकर सिंह,

। । बा॰ सिंहल प्रचाद, बा॰ दुर्गांग्रसार्द, धा॰ शिवनारायन ।

बाठ लक्ष्मीनारायणिसंह, बाठ हरनारायणिसंह, बाठ रामना-

रायणसिंह, बा॰ श्रानारायणसिंह, गजा सरदेवनारायणसिंह

राजा शम्भुनारायणसिंह।

### कान्यक्कव्यों का ३ भेद जुहोतिया ब्राह्मण ।

' जुदोनि ' शब्द से जुदोतिया बना जिस के अर्थ यहाँ हवन करना हैं। बबैलराज जोकि बुन्देलखण्ड में था तब से इन का वन्स क्रम चेला। इन के गीत्रादि निम्नलिबित हैं—

| गांत्र                     | <b>उपाधिं</b>      | स्थान   |
|----------------------------|--------------------|---------|
|                            | पाउन               | रीरा    |
| <b>उपमन्यु</b>             | वाजपैयी            | विनवारे |
| <i>».</i><br>फश्य <b>प</b> | ं पस्तोर           | वङ्गवा  |
| -                          | च <b>स्तो</b> रिया | शाहपुर  |
| गांतम                      | . चींबे            | रूपनीवल |

| गोत्र        | <b>खपाधि</b> ' | क्राम   |
|--------------|----------------|---------|
| وي ا         | गङ्गेले        | मीसरे   |
| शांडिल्य     | <b>मिश्र</b>   | हमीरपुर |
| 20           | अजेरिया        | कोट के  |
| मौनस<br>मौनस | मिश्र          | कविया   |
| भारहाज       | तिवारी         | अजी के  |
| 29           | दुवे           | उधाशने  |
| घरस          | र्तयारी        | पथरीली  |
| प्कावशिष्ठ   | नायक           | - पिपरी |

### कान्यकुन्जों का ४ भेद सनाह्य ब्राह्मण।

सनाट्य प्रव्द स्वर्णाट्य का अपभून्य है. रामनन्द्र के यहमें जिन्होंने भाग लिया था वह दक्षिणादि से युक्त संकर स्वर्णाट्य कहाये। कुछ ननाट्य लोग 'सन 'तप का नाम है उस से युक्त सनाट्य ऐसा अर्थ करते हैं। पर सन नाम तप किसी काप में नहीं मिला। यह जाति N.W.P., अवध, आगरा, पीलीभीत, स्वालियर, मधुरा, अलीगढ़ आदि प्रान्तों में हैं। 'Sir Henry Elleat ने भी कान्यकुटकों का भेद माना है। The Sinaudhas or Sanadhas, as they are more fannellarly called, tauch the kanaujins on the north-west, Spplemental Glossory Vol I. P. 149.

अर्थात् सनाढ्य ब्राह्मण कनौ जियों का उपमेद हैं। परन्तु कुछ छोग कहने हैं यह गौड़ों का ही भेद हैं। ब्राह्मण मार्तण्डाध्याय में भी पेला ही लिखा है:—

#### ते सनाट्या द्विजा जाता ह्यादिगोडा न संशयः।

धर्थात् सनाट्य गीड़ ब्राह्मण ही हैं। एच० एम० इतियट साहिय ने भी ऐना ही लिखा है—"On the North-west the Sanadhya are met by the Gaur Brahmans." वैसे तो सन शब्द पणु दाने से बनता है और अनेकार्थनाची है, परन्तु जे। सनाट्यदर्पण में लिखा है—

अतः सनाद्व्यः, सनकः सनन्दनः सनत्कुमारस्र विशुःसनातनः ।

सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन इन पांस भ्रतियों के 'सन शादि नाम के कारणतव विशिष्ठ ब्राह्मणीं ने अपना नाम भी सनाट्य रचा, यह सत्य प्रतीत होता है। कुछ लोग सनोट्य एकं देश विशेष मानते हैं यथा—" They touch the Kannaujiyas on the North-west extending over central Rohilkhand, and the part of the upper and central Duab from Pilibhit to Gwalior. The boundry lens runs from the North-west angle of Rampur, through Richa, Jahanabab, Nababganj, Bareilly, Fridpur to the Ramganga thence through Salimpur and the borders of Mehrabad, thence down the Ganges to the borders of Kannouj, thence up the Kalindi to the western border of Alipur-patti through Bhaugaon, Sij Bihaman, and down the Jumna to the junction of Chambal.

(H. M. Elliat's Supplementary Glossy.)

कशीज प्रान्त से मिलता हुचा रोहेलखएड के पास की पीलीमीत से ग्वालियर तक सनाट्य देश है, इत्यादि । इसी देश नाम से सनाट्य ब्राह्मण हुचे । परन्तु उक्त कथन में कोई प्रमाण नहीं मिला। संस्कृत साहित्य में 'सनाट्य' देश का नाम कहीं . नहीं मिला, अस्तु ।

इत के साढ़ेतीन घर व इस घर हैं। साढ़ेतीन घर वाली के वन्श के एक परिस्त यदायूं जिले के कार सासनी नाम परगना के आद्शूर राजा के समय में रहते थे। इनके चार पुत्रों की चार प्राम (१ सरांडा, २ तारापुर, ३ राहडू, ४ मह) दिये थे। इन्हीं नामों से इनकी उत्पत्ति हुई।

एक भेद इंडोतिया है। शंकवर वादशाहने ( सन् १२०० ) में ८४ प्राप्त चम्बलनदी के किनारे के दियं थे। इस से इंडोतगढ़ी चौरासी भी महते हैं।

गोत्र उपाधि

व्यास, गोस्वामी, मिश्र, पराशर, कतारी, देव-झशिष्ठ लिया, दुवे, खेमिरिया, उपाध्याय।

वैद्य, चीवे, दीक्षित, त्रिपाठी, चतुर्घर, मिश्र। भारहाज

काश्यप मिश्र।

सावणीं तिवारी।

उपमन्यु दुव।

गौतम पापहे ।

पाठक, स्वामी, समादिया, मोत्तस, विरथरी, शांहित्य

चैनपुरिया, भे।दिया।

कौशिक बरसिया। विश्वामित्र भोझा ।

जमद्दिन् मोडिया।

घनञ्ज्य सनौडिया । कौशल्य सदेनिया।

सींगिया वचोन्डिया ।

मेरदा



श्रीयुत पं० भीमसेन जी शास्त्री वेद व्याख्याता यूनिवरसिटी कलकत्ता तथा सम्पादक बाह्मण सर्वस्व, इटावा । सहर्म्म-प्रचारक प्रेस दिल्ली।



### सनांख्य कुलदीपक पं० भीमसेन जी शर्मी इटावा।

भापके पूर्वज फर्डलाबाद् जिलेके मेगापुर प्राम निवासी थे। किसी फारण वश भावके पूर्वज एं० गङ्काराम मिश्र पटा जिले के कालपुर प्राप्त में आकर वस गर्य थे। अपकी ५वीं पीढ़ी में पंठ नैकराम जी शर्मा हुवे। आपके सं० १६११ कार्तिक में पुत्ररत उत्पन्न हुने। आपका भीमसेन नामकरण संस्कार किया गया। आप से जन्म के शा वर्ष बाद ही माता का देहान्त होगया। आपकी अक्षराभ्यास पितां जी ने ही कराया साथ ही गणित भी पढ़ाते रहे। कुछ काल एक मदरसे में उदू भी पढ़ी। १६ वर्ष तक आप संस्कृत के प्रनथ अध्ययन करते रहे। इसी वीच में स्वा॰ दयानन्द जी ने फर्स्खायाद में एक पाठशाला खोली थी उसमें आपने प यपंतक काव्य कोप अलंकार आदि शास्त्र पं॰ वद्यप्रकाश जी से अध्ययन किये। फिर काशी खले गये वहां दर्शन शास्त्र पढ़ते रहें। स्वा० द्यानन्द जी ने काशी में वैदिक प्रेस खोला था उस के मैनेजर आप ही हुवे।परन्तु कुछ काल में रोगी होने के कारण आप घर आगये। स्वश्य होने पर स्वामी जी ने फिर इन्हें २५। पर लेखक नियत कर अपने पासं आगरे बुला लिया पश्चात् प्रेस प्रयाग आगया आप वहीं ३०। के संशोधक होगये। पश्चात् सं० १९४० में स्वामी जी के स्वर्गारीहण के बाद आपने प्रयाग में अपना 'सरस्वती प्रेस 'खोला, आर्थ सिद्धानत नाम का पत चलाया यह काई १५ यपं निकला, फिर प्रेस का इटावा में उठा लाये। उपनिषद् गीता और मन् के ६ अध्यायों का आपने भाष्य किया। आपके यत्र तत शास्त्रार्थ भी हुवे हैं। पितृयह के सम्ब-न्ध में आप आर्यसमाज से सं० १६५६ में पृथक् हुने । तब से आएने ' ब्राह्मण-सर्वस्य ' पत्र निकाला प्रेस का नाम ' ब्रह्म-प्रेस ' रक्या। सन् १६१२ जुलाई में आप कलकत्ता विश्वविद्यालय में वेद व्याख्याता. पं वस्त्रव्रत सामश्रमी के खान पर नियत हुवे। सेंद है कि आपकी सं० १६७४ में असामयिक पृत्य हो जाने से संस्कृत का एक उउउवलरत्न उठ गया। आपके २ पुत्र प्रस्कृतेष और चेदनिधि हैं। १ कन्या थी जै। परलोक्तवास हुई।

#### गौड त्राक्षण।

प्रथम भाग में 'गाँड' शस्त्र नी कुछ विवेचना है खुकी है।
गीं हों के ही नाम से पञ्चर्गाड करलाने हैं। यद्यपि गाँड नाम
देश का भी है, परन्तु यह आंतिवाचक ही यहां शिंग्डेन हैं।
'शुड' संकाचने से गाँड शब्द की निष्पत्ति है। इन्हियों के।
संकाचन वा दमन करने से गाँड कहलाये। जीसे बाह्मण गाँड
स्का प्रकार खिया व कायमा भी गाँड जयपुर बादि में
विद्यमान हैं। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि वर्ण में गाँड शब्द जानिवाचक है देशवाचक नहीं। शादि गाँडों का बादि देश कुरु-सेन प्रान्त था यह पूर्व लिया जानुका है। निद्या के प्रभान पण्डिन योगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य भी ऐसा ही लिखन हैं:—

The original home of the Gaur Brahmins is Kurukshetra country. The Gaurs say that the other main Divisions of North-Indian Brahmins were Gaur and have acquired their present disignations of Saraswat, Kanyakubja, Maithal, Utkal by immigranting to the Provinces (where they are now domiciled. (H. C. S. Page 53)

अर्थात् गोहों का मादि प्रादुर्भाव म्यान कुरुक्षेत्र है। क्यों-कि उत्तरीय भारत के सारस्वतादि जाति में इसी 'गोड़' नाम से प्रसिद्ध हुवे, इत्यादि।

'गीइ' नामक एक ऋषि भी हुवे हैं।

नारायणं पद्मभन्नं चस्तिष्ठ शक्तिञ्च तत्त्वुत्र पराशरंच । ब्यासं शुक्तं गोंड रद्द महान्तं गीविन्द् योगिन्द्र मथास्यशिष्यम् ॥

इस पद्य में शुक्तदेव के पुत्र गाँड भी कहा है। परन्तु इस की सत्यता में अन्यत्र प्रमाण नहीं मिला। किसी २ का कहना है कि इसी ऋषि के नाम से गाड़ कहाये।

यह जाति सर्वत्र भारतवर्ष में विस्तृत है। इस में मुख्य ब्राह्मण सादिगोड़ हैं। -!

ì

### आदि गौड़ों के कुछ गोत्र और उपाधि।

|                    |           | •      |               |
|--------------------|-----------|--------|---------------|
| गोल                | उपाधि     | गोत्र  | <b>ख</b> पाधि |
| कौशिक              | दीक्षित   | वसिष्ठ | घाघसाने       |
| ्<br>भारहाज        | तिवारी    | गौतम   | विधातां       |
| क्र <b>णात्रेय</b> | चतुर्वेदी | •••    | गन्धर्चात     |
| पराशर              | निर्मल    | •••    | पाण्ड्याना    |
| <b>ब</b> त्स       | नागचाण    | •••    | पांतिये       |
| 7\$                | चीहनवाल   | •••    | झुंडिये       |
| **                 | / मरहता   | :      | कना हिये      |
| <b>पाराशर</b>      | लाटा      |        | गौतमं         |
| •••                | मोत्रा    | •••    | मुहालवान      |
| •••                | इंदौरिया  |        | नगरवास        |
| शांडिस्य           | हिनितवाल  |        | शाडियां       |
| काश्यव             | मनश्रक्षी | •••    | बाजरें        |
| अंगिरा             | मिरीचिया  |        | सिम्मनघाळ     |

# गौड़ ब्राह्माणों के शासन १४४४ हैं इन में से कुछ

## निम्न विखित हैं।

|   | ٤  | सारोलिया          | ११   | पञ्चल गिया |
|---|----|-------------------|------|------------|
|   | ર  | काकर <sup>ं</sup> | ्१२  | परवाडिया   |
|   | ą  | भडेलवाल           | १३   | नागणवा     |
|   | 8  | हरिनपाल           | १४   | सारा       |
|   | Ł, | <b>घ</b> वेग्वास  | १५   | कतेवग्या   |
| ` | ફ  | सिथीवाल           | . १६ | आस्तीयाण   |
|   | 9  | दरड़              | र्७  | गाँगावत    |
|   | 4  | दीक्षित           | १८   | नागवाण     |
|   | £  | चूलीवाल           | १६   | मारसा -    |
|   | 90 | नानोतिया          | २०   | गलयाण      |

| રા          | हांचे हिया       |     | 3૬           | र्मामणिया    |
|-------------|------------------|-----|--------------|--------------|
| ર્ર્        | माचोलिया         | , - | ક્ર૭         | चालीण        |
| 53          | <b>स्ट</b>       |     | ૪૮           | सेवल         |
| રુસ         |                  |     | ક્રદ         | सरसे।लिया    |
| ą,          | बींडा            |     | ا بره        |              |
| २६          | अर्गनत्राल       |     | 6,7          | फेवारिया     |
| ₹9          | <b>नू</b> राचनया |     | ં પૃસ્       | लावनया       |
| 2,८         | _ `              |     | ્ક્<br>પુત્ર | रीद्योवत     |
| Śέ          | राम्पुरया        |     | ંબ્ર         | वास          |
| ٩o          | साहीत्राल        |     | ' ધ્રુષ્     | चौरा-        |
| સ્ય         | च्हेंड           |     | r            | . चार्कालिया |
| <b>ક્</b> ર | कलीनूरा          | •   | 6,9          |              |
| 23          |                  |     | ं ५८         |              |
| રૂજ         | इलवाल            |     | ક્રમ         | -            |
| સ્પ         |                  | •   | ६०           | वेद्रा       |
| ३६          |                  |     | , ६३         | श्रीत्रिय    |
| 33          | माथरा            |     | ્ર દ્રર      |              |
| ŧ۷          | भीरुपोत्रा       |     | ं ६३         | मिश्र        |
| ३८          |                  |     | ं द्ध        | चतुर्वेदी ं  |
| ೪೦          |                  |     | £ -          | गर्बासी है.  |
| ४१          | दीराड            |     | દ્દ          |              |
| ઇર          |                  |     | eş           | गो स्वामी    |
| Вś          | <b>ब</b> ड्वाल   |     | \$ \$ 2      |              |
| 88          | डोरवाल           |     | इंह          |              |
| સુત         | , भोरुका         |     | : 60         | वाचायं       |

# \* यद्यं कर्तुं चमाहूय वेदहध्यधींदु समितैः। ततः परमसंदुशे राजा यद्यं चकार हः॥

सर्थात् राजा जनमेजयन ने यह कराने के लिये १४४४ मुनियों की बुला कर यह कराया। उन से १४४४ मासन गीड़ों के हुवे।



व्याख्यान वाचस्पति पंडित दीनद्याल शर्मा.



गौडाः द्वादश प्रोक्ताः कायस्थास्तावदेव हि । , तत्रादो मालवी गोडाः शी गोडण्च ततः परम् ॥४०॥ गंगातम्स्थगोडाण्च दर्थामा गोड एव च । वाशिष्ठाः सोरमाण्चेव दारुभ्यश्च मुलसेनकाः ॥४१॥ भद्रनागर गोडाश्च तथा सूर्यद्वनाह्यः । माथुगाख्यास्तथा गोडा मात्रस्थि की बाह्यस्थतः॥४२॥

आदि गोड़ों के १२ उपभेद हैं— १ मालवीय गाड़, २ श्रांगीड़, ३ गगापुत्र ४ हर्यामा ५ वाशिष्ठ ६ सीरम ७ दाल्भ्य = सुखदेन २ सट्टना पर १० सूर्यद्विज ११ माथुर १२ वालिमकी।

इनके ग्रतिरिक्त ग्रन्य विभेद भी हैं— १ गूजर गौड र चौरा-भिया ३ दाधिमथ ४ पार्जावाल ५ टेकवारा ६ किरत निया ७ शुकुल-वाल ५ भूमिभार १ स्थुक्त १० सनाट्य ११ भागेंव १२ मध्यक्षेणी इन सर्वक गोत्र आदि गोडो के समान ही हैं।

व्यारुवान वाचस्पति श्रीमान पं० दीनद्यार जी शर्वा ।

दिल्ली से ३५ मील पश्चिम में पंजाव प्रांत का भज्जर नामक एक हीटासा नगर है। वहींपर एक उच्च कुल के प्रीतिष्ठित गीड शलाग चंदा में संकान १६२० ज्येष्ठ रूप्ण नृतीया की श्रीमान पं० दीनद्याल जी दाम्मी का जनम हुआ। आपके पिना पं० गंगासहायजी फारमी के यंडे विद्वान माने जाते थे आप कि विना भी किया करने थे। इसका कारण यह था कि. उस समय भज्भर में नवायी गूंज रही थी। दिल्की की वादशाहत नंष्ट होने के बाद भज्जर के नव्याव वेडे प्रतिष्ठा की नजर से देखे जाते थे। नवायी के ही कारण आहाणी कक में फारसी की पठन पाठन जोर पकड गया था। इस प्रभाव में पंडित जी की भी अगत्मा मकनव में फारसी पहनी पड़ी। इज्जही दिनों में आप फारसी के पूर मुंदी होगये। होन सादी ग्रीर मीजान रूम के प्रकर्ण अन्थ आपने कट द पढ़ डाले। अनन्तर सरकारी स्कृत में दाखिल हुए और ग्रेजें आदि का अभ्यास किया, आप प्रत्येक कक्षा में अञ्चल नंबर पर पास होते रहे। यदि पारिचारिक पिपलियों आडे न आनीं तो ग्राप ग्रंग्री की भी पूरी शिक्षा आस

करसकेत। परन्तु ऐसा न होसका सुहलां के थोड़े रखना से निमार स्याग करने के कारण आप बहुत दुः या हुए। क्यों कि वन्धु वियोग के समान संलार म कोई दुख नहीं हो। । कुटु न्यियों के सन्ते। ध करने पर भी दुः खी चिक्त से पढ़ते रहना आपके लिये कठिन हो गया। धन्ततीगत्वा आपको अध्ययन छोड़ना पड़ा। उन दिने। सरकारी नौकरी करनेव जों को एक परीक्षा देना पड़ा। उन दिने। सरकारी नौकरी करनेव जों को एक परीक्षा देना पड़ा था। आप उस परीक्षा में बेठ छोर जिले भर में पहला नग्यर पास हुए। नदन्तर कुछ दिनों सरकारी नौकरी की, परन्तु आपको परतंत्रता में जीवन बिताना अच्छा नहीं मालूम हुआ, आपने तुरन्त नौकरी छोड़ दी, आपको वाल्यावस्था से ही समाचार पत्रादिकों के पढ़ने में प्रेम या और देश से अनुराग था इसी कारण छापने एक 'रिकाह आम सीसाइटी' स्थापन की, छोर मज्जर से ही अपने सम्पद्कत्व में 'हरयाना, नामका उर्दू रिसाला निकाला। इस सोसाइटी का जिले अर में प्रमाव छागया, छोर वेड लोग उसमें सिमहित होग्य।

इसी बीच में ग्रापको वजय। वा करने का विचार सुभा इसी के अनुसार आए मधुरा वृन्दावन की अपूर्व्व शोभा निरखने के लिए व्रज में पहुँच गये, वहां के मन्दिरों और भोगराग के ठाड देखकर आप धर्मभाव में गद्वगद होगए। ग्रापकी अवस्था उस समय लगभग २२ वर्ष की थीं। ग्राप सबकुछ भूटकर बहुत दिनों नक वृज की ही छुजगिलयें में श्रमण करते रहे। तृमते फिरते श्री बुन्दावन में केशी घाट पर शीनारायगा स्वामी जी से आपकी भैंड हुई। ग्रार उनमें आपको परम श्रद्धा होगई। कुछ काल स्वामी 🏾 जी का संग किया। स्वामीजी ब्रजभाषा के वड रिमक प्रीर भक्त कवि हुए हैं। ग्रापकी रचित" ग्रजविदार 'तामकी पोथी इस बात कर प्रमाण है। स्वामी जी के उपद्श से ही आपन हिन्दी भाषा सीनी त्रीर धर्म की सेवा करने का दृढ़ संकलप करितया। धापका ब्रज-भूमि बहुत ही रुचिकर प्रतःत हुई। अतः श्रीमधुराषुरी में दिवास करने लगे। वहां से 'मथुरा' नामक उर्दु साप्ताहिक पत्र निकाला क्रीर बहुत समय तक स्वयं संपादिन किया। उसके बाद आए मुंशी हरसुखगय साहव के लागर से निकलने बाले "कोहनूर " बामक उर्दू साप्नाहिक पत्र के एडीटर रहे। यहांपर इनके वाखसंख्या

स्वर्गीय यात् वालमुकुन्द गुप्त जी सहकारी सम्पोदक वियत हुए। यद्यपि पंडिन जी का उर्दू लेख बड़ा जोरदार था और उर्दू के नामी लेखक हो चले यें, तथापि पण्डित ती को उर्दू से घृषा होने लगी, इसी अवसर में घापने हिन्दी संस्कृत का अभ्यास अच्छा कर छिया न्मौर धर्म सेवा में छग गए। इधर वाबू वाल्सुकुन्द जी ने वहीं काम छेखनी द्वारा करने का संकट्प किया, इसी निरुचय के अनुसार पंडित जी ने संपादन कार्य त्याग दिया और ब्याख्यान देना प्रारंध कर दिया। सबसे परंत आपने हरिद्वार में श्रीगोवर्णाश्रमहितपर्णा गंगायमें सना कनखब स्थापिन की इसको उद्देश नाम ही से प्रगट है। परन्तु इससे घर्मका वास्तविक उपकार न होते देख एक सारतीय धर्म संस्था स्थापन करने का छ। पने संकल्प किया, छीर तदनुसार सम्बन् १२४१ में था हरिड़ार में थ्रापने (भारत धर्म) महामंडलः नामक विराट धर्म संस्था की स्थापना की. श्रीर श्रापते द ने वड़ी योग्यता से चलाया। बाद इस ग्रवस्था में हड़े छोजन्दी श्रीर प्रमावशाली वक्ता माने जाने लगे थे। इसके दो ही वर्ष बद संबत् १६४५ एवं सन् १८८६ मार्च माम की २४ से २७ नारीन नक, ब्र नरंबल राजा मेट मी० थाई० ई० के सभा-पतित्व में श्री पुनदावन में महा मण्डल का दूसरा श्रिथ-देशन आपन वडी ध्रमधामा नि किया । पंडिनजी की वाखीशकि के षमाव से बंद २ म । एका, राजा, भेड साहुकार, रईस, पेडिक बिद्धात. लेलेक श्रोर वका सभी महामंडल में सस्मिखित हो गये। पञ्जाव यु. प्रा. ग्रांट राजपुनाने में इन ब्योबवेशनींका ग्रन्हा प्रमाव पदा। ग्रापने उत्सवींही नक अपने कर्नेब्यकी इनिश्री नहीं की। किन्त विद्वात उपदेशकों को सायज प्रधान २ नगरों में निरन्तर भूमरा किया। श्रीर वितिपत्तियों को हिलाने बाल ऐसे ज़ौर दार च्यान्यान दिये कि, जर्जरित सनातत धर्म्भ में एकबार किर प्राण सञ्चार हो गया- ग्रापंक कारण सनातनी होग ग्रपने ग्रापको सनाथ सानने लगे। पंडित जी ने अपने इन दौरों में स्थान २ पर सनातन चर्म सभाग्रों की स्थापना की । इस प्रकार स्थापित धर्म सरा-क्रांकी संख्या ५, ६ सी के छगभग हुई होगी। श्रांपकी इस विचित्र च्याद्यावशक्ति और देवी सहायनाके ब्राध्यय पर धार्मिक जगत पुनः

जागृन हो उठा । ग्राप जद्दां गण वहीं विजय पातरहे । सब कार्योमें ग्रापको निश्चित सफलता मिलनी रही ।

कार्तिक शु. २ से ६ मम्यत् १६४७ तद्रमुमार ता. १४ से १६ मबम्बर तक मन् १८६० में श्री इन्द्रप्रस्थ दिख्तो में महामण्डल का तृतीय महाधियंशत बहुं समारोह के साथ हुआ। राजा शशिशंख-रेश्वर रायबहादुर, तादिर पुर एवं महामहोपाभ्याय ए. शिवकुमार जी शास्त्री काशीं सभापति हुए उपदेशकों पण्डिनों आदि की उपायि एवं पद्र के देनका प्रथा पण्डितजीनेही महामण्डल छारा उस समय चलाई। इस अधिवंशत के बाद कई वर्ष तक शान्तिस प्रचार होता रहा। किन्तु बहा उत्सव नहीं हुआ। इन दिनों पंडितजी ने सीमात प्रदेशों में पेशावर पश्चिम में केटा क्लोचिस्थान श्रीर सिंघ में सक्लर कराची तक भ्रमण्य कर सब जगह बलंशावित्री समाएं चना इली। जो इस समय तक बरावर काम कर रही हैं। कई सभाग्रीने तो इस समय सनार्तन धम्में हाईईक्क चला रक्ले हैं।

शिमले में हिन्दु विचारके मनुष्यें। के लिये कोई पवित्र स्यान नहीं था, पं. जी ने चिरकाल लगातार भाषशा किया और ५०००) की लागन भे एक विशाल हुएए मन्दिर धनवाया । वहां निरामिप भोजी सनातनी हिन्दू आनन्द से रह सक्ते हैं। बहांपर आपकी स्थापिन धर्मसमा भी चर्डा प्रसावकाष्ट्रिनी है। इसी अदसर स कपृष्यला भौर मधुराजी में प्रांतीय मंडलो के अधिवेशन धूमधाम के साथ हए। और काशी में राजा ताहिरपुर के प्रवन्ध से महा-मंडलका एक ग्रसाबारण उत्सव भी हुआ। किन्तु महामन्डल की भारत वर्षीय बृहत अधिवेशन हुए हुए होगई थी। सोग एक ऐसा जमाव देखने के लियं उत्प्रक थे। जनताकी अभिरुचि देख पंडिन जीन उस महाधिवेशन का आयोजन दिल्ली में करना ठान दिया। यह अलाकिक अपूर्वे और अद्वितीय महाधिवेशन संवत १६५७ की आवर्षा शुक्ला १२ माद्र कृष्णा ३ तद्वसार ८ स १३ अगस्त तक सन् १६०० में दिल्ली में असाधारण समारोह और सफलताक साथ हुया। मंडल का पेंडल एसा विशाल सुन्दर और मनोहर बना धा कि बैसा कमी किसी भी कान्ग्रेंस का देखने में नहीं ग्राया। पं मद्-नमोइन माल्वीय उस मंडप को देख कर उछल पड़े थे, ग्रौर बड़ी

प्रमन्तता प्रगट की थी। उसपर बनाते हैं कि, २०००, हजार ब्यय किया गया था, किन्तु पीछे मामान नीलाम करने पर बहुतसा रूपया घंसुल होगया था। श्रोमान् महाराजा वहादुर दरभंगा ही उस ग्राध वेशन के समापित हुए थे। और श्रीमन् महामहोपाध्याय महा-राजा सर 'प्रताप नारायगुसिंह' वहादूर, के. सी. आई. ई. अयोध्या मरेश रूपा कर पंघारे थे। यह श्रीधंत्रशन क्या था, मानो युधिष्ठिर की सभा थी। उसे देख विज्ञ पुरुष भी कह उठ थे कि "न भूती न भविष्यति" श्रीर धास्तव में आजतक उसके जोड़का कोई धार्मिक सम्पेखन हुआ भी नहीं। उस अधिवशन के प्रतापसे सनाहन धर्म के प्रतिपक्षी कांप उठ थे। स्रोर धर्मका जड सुदृढ हो गई थी। उस अधिवेशन में मंडल की वेदा पर से पं॰ दीनद्यां लुजी का सिंह गर्जन जिस किसीने भी सुना, उसी के हृदय पर अनकी खोकोत्तर शक्तिका सिका जग गया, चारों छोर पंडि जी के जयकारे बुलाए जाने लगे, जिधर देखो उधर आपही की गुंगा:वर्टी की चग्चा सुन पडने लगी। आपके अर्खेकिक गुर्खों से आकृष्ट हो चःरीं झोर से थानक सहजन थापकी सेवापे उपस्थित है ने लगे। इसी पवाह में निगमागम मंडली के स्वामी ज्ञानातन्त्र आपके पास आपे, श्रीर निग मागन मंडली तथा महामंडल के एक करने का परामर्श स्थिर हुआ, पंडितजी ने पढ़ लिख संन्यासी की ऐमी उच्छा सन प्रतन्नता प्रगट की, और कुद्ध कार्य्य भी सौंप दिया। आप भ्रमण में चले गए। पोक से ग्राप के विरुद्ध कुछ कपट जाल रचा गया। इस में ब क्षांग सम्मिल्ति थे, किनकां पंडितजी ने वोचना सिखाया श्रीर साथ में रख कर व्याष्यान की शैंखी सिखाई थी। अस्त, लोगों की ्र शंकेवाजी श्रीर छल कपर से शाप वहत खिन्न हुए धर्म सेवा में भी लोग कांट्रे वांतरन लग । तोभी पांडितजी चाहत तो कपटा छालियों को उसी समय दमन कर डाखते, किन्तु व अधिक दिनोंसे निरंतर काम करत १ थक गए थे। इस कारगा कुछ विश्रांत चाहते थ, बस आप ने महामंडल से सन् १९०२ में अपना संबन्ध अलग कर खिया और मधुरा में उसकी रजिस्टी कराकर निगमागम महला क साथ उसका सम्बन्ध कर एक रिजप्टर वार्ड के हाथ में काम सौंपीदया, उस के अनन्तर आप तटस्थ रूप्से महामंडल को देखने

रहे। ग्रीर जैसे बना उस ही सहायता भी करते रहे। तथा अक-नक कर रहे हैं। ग्रथ जो महामंडल की दशा है, यह सबपर प्रगट ही है।

मारन धर्म महामंडल क्र.र मेंकड़ों सभाओं के आंतारिक्ते पं. जं अनेक हाईस्कूल, विद्यालय, गोशाला, पाठशालां स्थापन कर चुंक है। आपके द्वारा स्थापिन धर्म सभाक्षों की खाँर पाठशा-ख क्रों हाईस्कूडों थोर सामान्य विद्यालयों की गागना करने में विस्तार बहुत होगा, धनः उनके द्वारा स्थापित प्रदान २ एस्यामीं का हां उल्लेख यहां किया जाता है।

(हिन्दू, कालिज, दिल्ली) दिल्ली के हिन्दू बालिज के संस्वापकों में पंडित जी प्रधान ग्रामनके लिधकारी हैं।

ं श्री विगुद्धानन्द सास्त्रती विद्यालय कलक्ता। इस विद्या लय की स्थापना में पंडिनजों ने जिस परम पुरुष का परिचय दिय', वह सव पर प्रगट ही है। दानवीर मानवादियों क द्रश्य में हां इन दिया-मेदिर की स्थापना हुई है। किंतु उनकी उनेजिन श्रार प्रीरत करते में जो पंडित जी ने श्रप्त धारण परिश्रम किया. वह उन्हीं का कर्त्तब्य था। इसमें पांडन जी की श्रमीम दक्तव शक्ति का पूरा परिचय मिलता है। ब्रार साथ ही मारकड़ी जाति के साथ जो उनका स्वामाविक स्तह है उमका भी यह अञ्झा नसृना है। इस विद्यालय की स्थापना सन १२०२ में हुई थी। स्थापन काल में १५ इजार से ही कार्यारेभ हुन्ना था किंतु त्रव ईरवर की द्या से ४ लांख रु० की **डागत से विद्या**लय का शानरार मकान वना है। और टाखों रुपये जमा है। परमात्मा करे यह कम-र्शेल कालेज का स्वहर धारमा कर मारवाडियों का हित साधन करे श्रीर पंडिनजी का विचार पूर्ण हो । इस कार्य में स्वर्गीय पं॰ मायव प्रनार की सिश्र और वालमुकुन्द जी गुप्त ने जो पंडित जी के प्रम स्तेही थे, अपनी लेखनी द्वारा पंडित जी की उद्देश्य पूर्ति के लिये बड़ी सहायता पहुँचाई।

पालाई विद्यालय, दम्दई इम विद्यालय की अवस्यकता समक संद समरात श्री कृष्णहर सजी ने पंडित जी की मुम्बई पद्यार ने के लिखे आजह पूर्ण निमन्त्रण पत्र भेजा। पंडित जी ने वर्ष पद्यार कर अपनी आजम्बनी आणा ने मा वाडी समाज पर प्रभाव ड'ल उन्हें विद्यालय स्थापन कर्षके लिये उल्जीवन किया। अन्तती गत्या सन् १६१२ के अन्त में विद्यालयकी स्थापना हुई। इस समय विद्यालय ना सच्य भवन तस्य र हो चुका है और लगभग अहाई साल रूपया जमा है।

सनानन धूमी कोर्केज लाहोंस् ) इस कालेज की स्थापनाके लिए पंडितजी होई २० वर्ष में एड पंकरून कर खुके थे। कई वार आपको इस कार्य के समयदन करने में इनोत्साह भा होना पड़ा। परन्तु आपने अपना पित्रज्ञ विचार नहीं छोड़ा। ऐसी कीन सी वस्तु है जो पुरुषार्थके अपी चर हो। अन्ततः यह कार्य्य भी पंडितजी ने करके छोड़ा। गत ११ मई १६१६ की इस कार्य्य भी पंडितजी ने करके छोड़ा। गत ११ मई १६१६ की इस कार्य्य भी पंडितजी ने करके छोड़ा। गत ११ मई १६१६ की इस कार्य्य भी पंडितजी ने करके छोड़ा। गत ११ मई १६१६ की इस कार्य्य भी पंडितजी ने के साथ सम्पन्त हुआ। संस्कृत और एको नेतिक ने की एमट एठ क्लास नक इस्से पहाई होनी है। विदार्थी संस्था संकृतों है स्टाफ बहुन उत्तम है।

श्रीख़त भः रत वर्षीय सनावन वर्म महासम्मेलन । गनकुम्म् के मेले पर श्री हिरहार में किसी भी धर्म संस्थाको धर्म प्रचार करते न देख पंडिनजी ने महासम्मेलन हारा धर्म प्रचार किया। इस का दूसरा अधिवंशन श्रीसश्रम् पुर्ग में श्रीर तीमरा लाहें, र में वर्डी धूमधाम के साथ हुए। महामगडल ग्राह्म संस्थाओं को शिथल देखतर ही शायद ऐसा करते की व्यवस्था की गई होगी। वस्तुनः इस प्रकार की एक संस्थाकी परम आवश्यकता थी, परन्तु गत प्रयाग कुन्मके श्रवमर पर श्री मानतीय मालवंथजी की सनातन मध्य महासमा के साथ मिलकर महासम्मेलन का श्रीवर्शन हुशा उस समय जनता की इच्छानुसार महासम्मेलन और माहासभा का मिला दिया गया। श्रव्होंनों संस्थाए एक हैं। मालवीयजी मंत्री हैं।

कलकत्ते के एक लिपीविस्तार पीरपर की स्थापना में श्री पंडित जी का बहुत कुछ हाथ है। उसके श्रीधंपरान पीडतजी के ही ध्यान दक्त में हुए। किंतु लेट हैं, श्रव उसकी हरा, लेनागजनक नहीं है। आपकुल के बस्चयाश्रम हरहार की इह करने श्रीर सुव्ययस्था करने में पंडित जी ते बडा उद्योग किया है। उनकी स्थापना के बद से श्रवनक जी नी विपत्ति शाई श्रापन वे सभी निवृत्त की अहिंदकुल के कार्य कलाप में जन कभी उथल पुथन हुई तभी पंडितजी ने बड़ी पीरयता से उसे मैं भाग लेन रहे हैं।

अपनी गैंड जाति की उन्तित के कार्यों में भी प्राप्त यथा समय समुजित भाग लिया है। श्री कुम्त्त्वेत्र में श्रीमनी गाँउ महा-सभा का जो सबसे पहिला अधिवशन हुआ था. उनमें पंडिनजी मौजूर थे और गीड समा की स्य पना और कार्य सञ्ज छन के लिये मबमें पहला अपील उस समय पीडन जी ने ही किया था। तग्रमं भवतक छाप गोंड समा के बराबर सहायक है और समय २ पर उत्सव आदि में शरीक धीकर जाति मेवा का अनुराग प्रगट करने रहे हैं। म.रत ब्यापी अन्दालनों में ब्यग्न रहेन के का॰शा आप अधिक समय इस सभा की छोर नहीं लगा सके। तथापि स्रावहय-ता पड़ने पर आपने सहर्ष अपनी जार्ताय सभा की सव। करने म भ्रपना गौरव समका। पंडिन जी के कारण गैंड जानि का सर ऊंचा है और पांडन जी गैंड धने के का गा अपने की परम सी-भाग्य शास्त्री मानते हैं। आफका अपनी जाति के नाम से वडा प्रमाद इनके अतिरिक्त काशी के हिंदू विन्ध विद्यालय के आन्दोलन में भी पंडित जी ने प्रनान साम लिया। इसके प्रारंभ काल से खंका स्थापन समय तक श्राप संक्षि ग्रावहयकी कार्यों में सान खेते. वें हैं। प्रानंक स्थानों पर इसके डिय्टेशनों में भी पंडितकी दारीक हुए। ग्र.प त्रांबल मार्टीय हिन्दू ममा की सेंभिल क उपसमार्पात हैं। िंदु मभा के कामों में भी आप वड़ा हिस्सा लेने हैं। द्रवार के मध्य श्रीम न समृष्ट थार श्रीमनी समृत्या में हिंदू नेता के स्वरूप में आपन में की थीं और उन्हें ग्रांशी की प्रदान किया था। मिन मंटिंगू के सकत्त भी आप कई डिपुटेशनी में हिंदू नेना के स्वरूप में

उपस्थित हुए पंडितजी का भारत के धार्मिक जगत पर श्रसाधारमा धार्भिक प्रमुत्य है, आपने सनातन धर्मके लिए अपूर्व परिश्रम किया, श्रापको धर्म संचा बिश्वविदित है। धर्म के दुर्दिन के समय में यदि म्प्राप कमर कम कर खंड़ न होते तो आज न मालूम प्राचीन प्रयासी की क्या दशा होती यदि स्वामी द्यानन्द की नई ज्यवस्या की स्थापना के कारण लूथर कहा जा सकता है तो पंडित दीनद्याल जी को प्रचीन प्रथा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए इगनेटियस होयोजा भी अवंश्य ही कहा जा सकता है। जिस प्रकार इमनेटियस की दृहता ने रामनकैयां छिक धर्म को बचाया, वसे ही पंडित जी के अनवस्त पंरिश्रमने सनातनधर्म की रत्ताकी, इसी कारण सनातन धर्मी जगत् श्राप का हृद्य से श्रादर करता है। धार्मिक जनताही नहीं, स्वत-त्र नरपतिगर्ण भी प्राप में परम भक्ति और श्रद्धा ग्वने हैं। भारत के ग्रंनेक नरपतियों ने ग्राप के भाषण श्रवसा कर धर्म हान का लाध उडाया है। ग्राएक भावगा सुनने वाले ग्राँर ग्रापसे निराय ग्रंभियता रंखने वाले प्रधान२ राजार्थों में श्रामान गायकवाड़ वर्टादा नरेदा,महा-राजा काद्मीर, महाराजा ग्वालियार, महाराज राना घँ।लपुर, महा-राजा भरतपुर, महाराजा श्रास्वर, महार्जा नाभा, महत्राजा चम्पा महाराज राना भाजायाइ, थादि स्वातन्त्र नरपिनयों के नाम उल्लेख योग्य हैं। इनके प्रतिरिक्त भाग्न के बड़ेर रईस जमीदार ग्यासता के मत्री, संठ साहकार आदि सब पुरुष आपके नाम पर अद्भा करने वाले और प्रापके निर्दिण्ड मार्ग पर चलने वाले हैं। उनके नाम निर्देश में यहुत विस्तार हो जायगा।

इस प्रकार पंडितजी का जीवन आश्चर्य, विचित्रता, खपूर्वता भीर उपदेशों की प्रचुरतासे भरपूर है। खापने प्रायः सम्पूर्ण भरत की ध्रनेक वार परिक्रमा कर डाजी है। सब ही स्थानों में खाएने पर्यटन कर सनातन धर्म का विजय पटह ता हिन किया है। रामेश्वर, जगन्नाथ, हारका धाम तथा पवित्र पुरियों एवं अन्य द्रीवीं की यात्रा खापने पृथक् खीर सकुटुम्ब दोनों प्रकार से की है। हैद्रावाद दक्षिण में भी धापने तानवार धर्म की धूम मचाई है। यहां के हिन्दू और मुसलमान छापके व्याख्यानों की मधुर भाषा खीर विषययोजना पर बहुत ही मुग्ध होचुक है। आपकी वहां पक बही शानदार सवारी निकाली गई थी, जिसमें शाही इम्पीरियक सर्वित फौज सड़ी की गई थी. छोर फीजी सलामी की गई थी। जो एक मुमल्मान रियासत में किसी हिन्दू के लिए श्रमाधारण थ्रोर भ्रंपूर्व वात थी इसके थ्रतिरिक्त ग्रन्य कितनी ही देशी रिया-स्रों में आप पथारे हैं और अपूर्व सन्मान प्राप्त किया है। आपने अपने धानुस्य समय का एक धान्छा भाग मारवाड़ी जाति के उद्धार ग्रीर उन्तितके ही ग्रर्थ व्यय किया है। आपके इस परम उपकारको कोई भी सच्चा ग्रीर समभदार मारवाड़ी भूल नहीं सकता। पंडिनजी के देवोपम चरित्रकी घटनाएं एकसे एक वढ़कर हैं। पींडत जी के दो पुत्र भीर एक पुत्री हैं। दो खड़िक्यें और एक पुत्र काल कवित हुए। बड़े पुत्र थ्री हरिहर स्वरूप शास्त्री थ्रीर दूसरे श्री मार्जिचन्द्र श्रास्मी हैं। दोनों बी॰ ए॰ तक पढ़े हैं बोर धर्म-निष्ट हैं।परमात्मासे हमारी यही बिनात प्रार्थना है कि वे हमारे शिरपर पूज्य पंडित द्मेनद्यालुजी सहश महात्मा श्रीर महा पुरुपका अस्तित्व सदाके लिए बनाए रक्खें थीर यावत चन्द्रदिवाकर हम उनके प्रपृष्टि लाभ प्रद रपदेशों से सर्वदा कतार्थ होते रहें।

## श्रीयुत पंडित हरिहर स्वरूप जी शर्मा

फालगुन शु० १२ रविवार को सम्यत् १५४६ को भन्जर में आपका जन्म हुआ सीमान् पंडित दोनद्यालु जी शम्मों के आप प्रथम पुत्र हैं। पंडितजी ने अंग्रेजी के इस प्रधान गुग में भी पहले आप को देववाणी संस्कृत का अध्ययन फराया । वाल्यकाल से ही पठन पाठन में आपको अभिराचि अल्याविक है, कुछ कालतक स्रोरिप्यटल कालेज लाहीर में और विशेष प्राइवेट रूपसे आपने प्रज्यवन किया है। सन् १९११ में ३४७ नम्बर लेकर आपने पंजाब विदय-विद्यालय की 'शास्त्री' परी ज्ञा पासकी अग्रेर पंजाब मरमें ४ थ नम्बर पर उत्तीर्ण हुए'। फिर आपका अंग्रेजी पढ़ने का भी शोक हुआ। सन् १९१३ में मेट्रिकुलेशन पास किया । अनन्तर ४ वर्ष तक धर्म-अकार कार्य में व्याप्र रहने से पठन कम छोड़ दिया, परन्तु माननीय आल्वीयजी आहि मान्य नेताओं के अनुरोध से फिर अध्ययन शुरू किया और वी० ए० की परीक्षा है डाली। आपकी विद्वत्ता और

मौढ लेख शैंकी पर प्रसन्त हो जगन्नाथ पुरी के जगद्गुरु श्री शंकराचार्य महाराज ने गत हरद्वार कुन्म के अवसर पर प्रापको "विद्या भूपण्" की पद्धी से अर्जकृत किया।

धाप देववाणी संस्कृत और राष्ट्रभागा हिन्दी के प्रौढ हेसक धार वक्ताहैं। सर्व प्रथम हिन्दू विश्व विद्यालय के डेपुटेशन में श्रीतगर (कारमीर) में श्री महाराजा काश्मीर और दर्भगाधीश्वर की उपस्थित में आपने संस्कृत में व्याख्यान दिया था वहां की पिछड़त मण्डली आपके व्याख्यान पाटव से नड़ी ही मुन्ध हुई थी। उसके श्चनन्तर भारत मा के श्चमणा में महास के पंचिश्चार्थ्यों कालेज में दर्भगा अहाराज भी श्रध्यचाना में श्चापने घारांपवाह संस्कृत में भाषण दिया था, जिसकी महाम के पण्डिनों ने बहुत ही प्रशंसा की थी। संस्कृत माहित्य संमेखन में भी श्चापने कितन ही संरक्ष्म लेख पढ़े और भाषण दिया हित्य संमेखन में भी श्चापने कितन ही संरक्ष्म लेख पढ़े और भाषणा दिये हैं। हिन्दी भाषणा तो श्चापने बहुत ही दिए हैं और वड़े २ सम्मेळनों में श्चपदी श्चाजस्वित्वकृता से श्चाताओं पर प्रभाव जनाया है।

आपने संस्कृत ग्रीर दिन्दी के बहुत ने पत्रों में विषय विषये पर ग्रानक लेख लिखे हैं। ग्रापने नीचे लिखे संस्कृत ग्रीर हिन्दी पत्रों में लेख लिखे हैं। ग्रीर लिखते रहते हैं—

संस्कृत—' मञ्ज शा पिछी, ' काञ्जी वरम, विश्वान चिल्त मिछ, पट्टासिए, शारदा भयाग, संस्कृत रत्नाकर जयपुर, सहृद्या मदास, आर्थ प्रभा चहुमाम, विद्याद्य, भाद पाड़ा आदि। हिन्दी-भारतिमञ, कलकत्ता समाचार, श्रांबेंकरेरवर, अस्युद्य, भारतवन्धु,पाटिलपुत्र, हिन्दा सम चार, सरस्वती, मर्यादा, मनारमा स्त्री दर्पणा, सारस्वत, ब्रह्मचारी आदि। उर्दू के भी पर्दे। में आपके लेख कपन हैं। इन भाषाओं के आतिरिक वंगाल, गुजराती आदि देशी भाषों का भी आपको अच्छा ज्ञान हैं।

हरहार कुम्म के समय जो खिखलभारतीय मनाता धर्म महा सम्पेलन गठित हुआ था उसके आप संयुक्त मंत्री रहे। दर्भगा महाराज उसके समापति थे। मथुरा झैर लाौर के भारी आधि-वेशन आपके ही प्रवन्ध से अपूर्व समारोह और भारी धूम धास

से सम्प हर । इस सन्मेंहन की नरफ में दुर्भगाधीश्वर की श्रम्बर्ता में जो धर्म प्रचारार्थ सागत-भूमण हुआ या उसमें श्रादि से अन्त नक आप साथ रहे और धर्म हैन और वर्मा द्वारा द्वारा प्रचार किया । गत प्रयाग क्रम्भ के प्रयमर पंत्रहा सम्मेलन प्रीर महासमा का कलंबर मिलाकर एक संस्था वन गई है। मानः मालः वीयजी उसके मंत्री हैं और आप मंयुक्त नंबी, किन्तु मालवीयजी की कार्यान्तर व्यव्रता के कारण अर्ता उसका कार्य मध्यादित नहीं हुआ है। भारत के कितनेही देशा नरेशों, उनके भीत्रयों. देशके नेनाओं, सेट साहुवारों औं साहित्य सोवियों से प्रापका घनिष्ट परिचय है और उन्पर प्रभाव है। सनातन धर्म कालेज में लाहीर क्षाप धर्मशिचा के अवैतनिक प्रोफेमर अंत धर्मशिचा विसाग के श्रदेननिक अध्यक्त नियत हुए। पर श्रन्य कार्सो के कारण श्रधिक समय न दुनके कालेज की धार्मिक टेक्स्ट इक कगटा के आप मैत्री हैं। गारतीय मंस्कृत साहित्य संमेखन के भी धीवयों में आप हैं। ऋ। पेकुल हरिवार के दूस्टी और उसकी स्थिति के आप स्टस्य . हैं । ऋषिकुल किरोकड़ी दिल्ली के भी आप यूस्टी हैं। गीड़ म समार श्रीर गोड़ जमीदारा ऐसोसिएशन हेनेजिन कमीटवी क भा आप सदस्य हैं। भरतर की हिन्दू नेवा स मिति के आप सभापति हैं। इसी प्रकार अन्यान्य किननों ही सभा सीसाइटियों में आपका उद्योग है । इससे यह पना चेरेना कि आपका पद्तिक कामों के साथ कितना लगाए है। धर्म देशा ध्रीर समाज की सेवा के लिए क्र)प सर्वदा समुचन रहते हैं। आपके कनिष्ट आता श्री मौलिचन्द्र शर्मा भी आपकी में। भीने विद्याच्यमनी सीर उच विचार के हैं। आपने १७ वें ही वर्ष में आनसे सहित वी॰ पर की परीक्षा इस वर्ष हिन्दू कालिक में दी हैं।

## श्रीमान् पंडित अपिगमनी शर्मा रहेस लाहौर

भ्राप बड़े धार्मिक ज्यक्ति हैं। त्रापके पूच पुरुष 'रंगाह के रहने बाले थे अब लाहोर में प्रतिष्ठित ज्यक्ति हैं। पंडिन लो ने सनातनवर्म कालिज नथा अन्य कई संस्थाओं में वड़ा कार्य किया है। श्रापका विस्तृत जीवन चरित्र समय पर न आने के कारण नहीं दिया गया।



सद्दर्भप्रचारक प्रेस देहली.

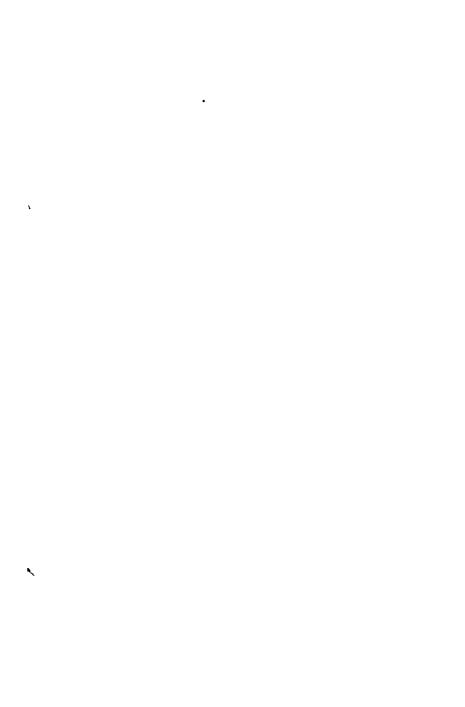

# गौडकुलभूपण



आयुर्वेदाचार्य पण्डित हीरालालशर्मा.

## महामहोपाध्याय पंडित रामिभं जी शास्त्री ।

स्वर्गीयं शास्त्री जी एक वड़ व्यक्ति थे आप आजन्म काशी में रहे। आप का जन्म गुड़गांव जिले में हुए। आपने नुरीयमी-भौगी आदि अनेक संस्कृत अन्य रचे। आपका पूर्ण चरित्र संगय पर माप्त न हो सका।

## पंहित गरुइध्वज शास्त्री ।

भाष कुरुंच्य नियासी है। आपन एक ब्रह्मचर्याश्रम स्थापन कर संस्कृत का बड़ा उपकार किया है। इनका भी जीवन चरित्र समय पर न श्रासकने के कारण नहीं दिया जा सका।

## श्रीयुत पं० हीरालाल शर्मा वैद्यराज ।

कुहत्त्वत्र प्रान्त में निगधु नाप का एक प्राम है वहीं के निवासी थाप के पूर्वज थे। यें। गंगादत्त रामी अच्छे प्रतिष्ठित कुल के पाराशर गोतिय ब्रह्मणा थे। श्रापके यजमान बुद्धींसह जी श्राप की श्रदेत साथ अम्बाला प्रान्त के 'रावलां' आम में सं० १६२६ में लिवा साथे थे। आप कें पुत्ररत सं० १६१४ चेत्र मे उत्पन्न हुवे। इनका नाम होरालाल रक्खा गया। तव प्राज कल ऐसी पठन पाठन की सुत्रवस्था न थी आप के पिता जी आप को पढाना विखाना न चाहुंत थे परंतु आपने गुप्त रूप से उपाध्यायों से प्रचराभ्यास कर िलया और थांडे दिन में प्रच्छे पंडित होंगये। ग्रापका विवाह पं का-हैयालाख जी क यहां खुड़े ग्राम में हुवा। इसी कीच में भापने भार्य समाज की पाठशाला अम्बाला छावनी में नाकरी करली फिर जनपाठशाला में भी की। इसी याच में आप के पिता जी स्थण हुने नय एक वृद्ध महादाय को वार २ बुखान पर भी त साने पर ग्रापन प्रमा किया कि श्रव काशी जाकर आयुर्वेद पहना चाहिये। इसी राग में आपके पिता जी स्वर्गवासी हांगये। फिर आपने नीकरी त्याग कार्या गमन किया। स्व० वा० श्री स्वामी वसिष्ठ जी स्नादी

की रूपा सं शीध्र ही आयुर्वेंद पढ़कर, घर छीट आये। कुछ दिन श्रीव पंव सीमसेन जी शर्मा से भी व्याकरसादि पढा। आरम्भ में श्राप को ज्योतिष से बहुत वेम था, कई पञ्चांग बनाये श्रीर जन्म-पित्रये बनाते रहे । एक पाठशाला भी धर पर ही खें। बदी उस मे अनेक विद्यार्थी पढ़ा कर पंडित किय। आपने कथाय मी खुव वांचीं। भ्रन्त का यह सब छोड़ कर सम्बद् १६५३ मे भ्रापने एक ग्रीपधाच्य खोखा, जिससे ग्रन तक सदस्री मनुष्य स्वासथ्य बास कर चुके हैं। श्राप के ४-५ पुत्र और ३-४ कन्याये हुई। जिन में से एक इस ग्रन्थ के लेखक तथा एक पुत्री वचे। ग्राप बहुत ही सीधंसाद पुरानं हंग के पंडित हैं। श्राप वंड़ मिलनसार भ्रोर उदार हैं। परोपकारी भ्रीर सत्यवक्ता यह गुगा भ्राप मे विशेष हैं। आचार इतना है कि हलवाई की मिर्टाइ बाजार का पृत दुग्ध, भ्रन्य का वनाया सोजन, ब्राह्मग्रेतर के हाथ का जल बीवियों वर्ष से त्याग रक्खे हैं। ३०-३५ वर्ष से आपका अग्निहोत्र ब्रत निर्विष्त चला जाता है। सव शास्त्रों में भाषकी गति है। सन्१५१ से झाप जयपुर यूनिवर्सीटी के छान्चार्य शास्त्री ग्रींर उपाध्याय परीक्षात्रों के परीच्चक नियंत हैं। प्रापकी पाठशाला व रसशाला से संसार को बड़ासारी लाभ पहुंचा है। यु० पी० और पंजाव में सव सें प्रथम रसप्रयाग की परिपाटी श्रापने ही चलाई यी। सन १६०६ में कुरुक्तेत्र में सुर्ध ब्रह्मा परपुरामा विषय, पर कील निवासी पं॰ लक्त्मीचन्द्र से विवाद होनें पर 'पुरासा भेद. पुस्तक बनाकर क्रपाई। इस ईश्वर से मार्थी हैं कि ऐसं परोपकारी विद्वान से शत-समाः देश का कल्याण होता रहे।

ले॰ पं॰ जी के शिष्य कुन्दनलाल शर्मा

वैचरान, करनाल । . .



सद्धर्में प्रचारक प्रेम. देहची.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| ٠ |  |  |
|   |  |  |

# गोड़ पहास्या व उसके कार्याक्तां।

बाह्मगा आर्ति की अवनात इस समय में जैसी कुछ हो रही है वह सबको विदित है। ऐसे समय में सारस्वत समा सनाहच महांमण्डल कान्यकुटन महामभा आदि संस्थाये स्थापित करने का विचार हुना और वह स्थापित है। गई। अपनी गीड़ आति का दशा को देखकर स्वतामबन्य पर रायचन्द्र जी द्रामा का भी ध्यान गोंड़ महासमा स्थापित करने की और गया।

#### पं॰ रामचन्द्र की शस्त्रों

याप का जन्म कुल्कंब में बत्स महिष के गोत्र में पेण्डित शिवकरण दाम की के सम्बद १६१६ विश्वानिक कृष्णा सप्तमी को हुया। आपने बन् १८५५ में बील्प परीन्ता उन्तीर्ग की। आप का विवाह १३ वर्ग की आयु में ही जगायारी में हो गया था। आप के सन् १८५५ में उपीतिकसाद उत्तपन्त हुवे। पाण्डित जी के दवसुर ने उपीतिप्रसाद की को अपना दत्तकपुत्र बनाया। पाण्डित ज्योति— प्रमाद्ती ने एम एं और एल एस बील की परीन्तायें पास की। महासभा का कांय १॥ वर्ष तक किया। खेद के ज्योतिप्रसाद जी की अमामयिक मृत्यु सं०१६७२ जुर्लाह २१ को हा गई। पं० रामचन्द्र जी महाराज कई वर्ष तक महासभा के महामन्त्री रहे। याव भी प्रधान पद पर रह कर यहाकदा जाति सेवा करते रहतें हैं स्यमहातुर् श्रीतिय रघृवेशलाल जी एम० ए० रेशम जन समापति श्रीमीड् महामाना, कुम्क्षेत्र ।

श्रीविषयंद्रा के भूपमा श्री० पंर विदार्गलाल जी के २५-५ ता. सम्यत १६९६ वि॰ को छाप का जन्म विजनीर में हुआ, आपने ब्रारम्भिक शिल्वा घर पर ही समाप्त की । मारम्यत चिन्द्रका श्रमरकोदा श्रादि संस्कृत ग्रन्थ पहे । श्रनन्तर श्रापन फरुखायाद धौर जीनपुर (लहां कि आप के पिता जी गुर्निक थे ) में ही स्कूल में पड़ कर मेंट्रिक परीचा पास की। तदनन्तर आप प्रयाग के सेन्ट्रब म्युरि फाबिज में प्रविष्ठ हुए । फीर मन् १८८२ में भी॰ ए० किया। सन् १८८८ में कलकत्ता युनिवर्सीटी का माइन्स का एम० ए० किया . दिसम्बर १८८६ में बकाळत की परीचा पाम की। १८६० में मुरादाबाद में चकालत करते रहें। आप की विहला की गयनीयर ने देख कर सन् १८६१ में छाप को पुल्लिफ बनाया। २४ दिसम्यर लग् १६०७ तक धाप मुन्सिफी करते रहें। तदनन्दर सवजज के पद पर भाप मेग्ट मिरजापुर भीर बंग्छी में प्रतिष्ठित रहे । इसके परचान श्राप श्राजमगढ़ के डिस्टिक्ट थीर डीशन जज हुये। गवन्मेट ने आप की संवाभी से प्रसन्त है। फर सन १९१४ में आपको "राय बहादर "के सेवाच्च पद से विशूपित किया। बापने श्रीमती गीड़ महासमा में प्रारम्भ से हो योग दिया शिएउस की अन्तरंग सभा के प्रधान सभापति चिरकालसे रहे हैं। खेद हैं व्यापका देहान्स सन १५१८ के प्रारम्भ में ही हो गया था



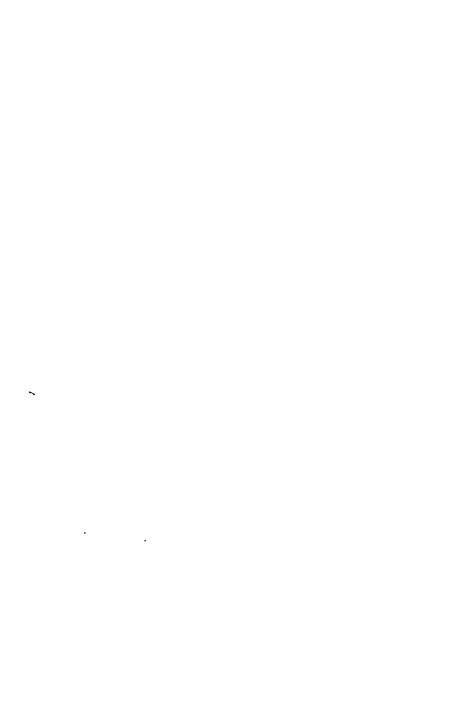

#### शयसाहब पं० ननः किशोर शर्मा।

मंणुक्तपानत के अखाँगढ़ नामक जिल के अन्तर्गत पाण्डण्य नगर (में हुं में गाँड कुछ भूपगा जमीदग्न गोत्रोन्पन्न पं० जुन्नी खाल जी यक्से इंन्सपक्टर के पावित्र दारीर से ज्येष्ठ सुदी १२ संवत १६३४ के शुभ दिवस ध्रापका जन्म हुआ। पितान गुगाकर्म और स्वभाव ये तनुरुप आपका नाम नर्न्दाकदेशार रखा भार वाल्यावस्था ही में कामनाँखों के पूर्णा करने वाल भगवान विद्यनाथ की जगत पिछ्य वागणासी की प्रभापवित्र मुमि में प्रारीम्भक दिल्ला प्रारम्भ कराते की समिलाया से बनारस छगये छीर यहीं दिक्षा प्रारम्भ कराई। किद्रीर स्वस्थाय उक्त दिक्षा पण्डितजीन क्वींस काबेजेंम कुछकाख तक ब्रह्माकर खागरा में समापन की।

ध्ययपन पूर्ण होने के पदचन इस प्रश्न पर विचार होने लगा कि ध्रव ते। नमा मार्ग प्रहण किया जाय ? पिता जी के सच्चे उपंद्दों। के भाव इत्यम भरे हुए थे ध्र्यात भारतकी उन्ततिका मूळ कारण क्या ; है , क्यों समार के ध्रम्य देश भारत के याचक हैं, क्यों भारत कंध्रेज़ी महात मामाज्य का प्राण बनरहा हैं, क्यान ने किस ध्रहतीय शक्तिक द्वारा उगत के प्राणियों का प्राण बनकर मालिख भूमण्डल में अपना संवीच्च पह प्राप्त किया है इत्यादि योंना पर गर्मार बिचार कर सब का एक ही उत्तर निश्चित किया गया कि ध्रम सब काहे तु जगत के प्राणियोंकी मात भारत बसुंधरा (पृथ्वों) है पं नन्दिकशोर शर्मा की स्वाभाषिक प्रेमलता , कृपि उन्तिन के खिंय पुष्पित हो उशी । आपने कानपुर के कृषीकालेज में कृपिविधा की शिल् पापन करना प्रारम्भ कर इक्क ही समय में इस कोखज से फिर्ट्यलान डिप्लामा प्राप्त किया । अस्तु जिस स्थान में थाड़े विन भी बाप का रहना हुया वहां की कृपी की ऐसी उन्तित हो गर्था कि माना अस की काषा प्रवट गर्या , आपका प्राधिक समय

बुन्दलखगड के सर्रावल की काप उन्नात के लिये भारत सरकारने जिला बंदा के अन्तर्गत अतर्श नामक स्थात पर एक चूहन कारम 'स्थापिन किया था , आप का वहां का हिविजनल सुपरि एठएडेण्ड नियत कर पूर्ण भार ह दिया। कृति की उन्नीत में जी कुछ वहां पर आपने किया उनका आभास श्रीवंकरेण्यर आदि हिन्दी समानार पन्नों में और अर्थका पूर्ण हारा समय समय पर जनता का मिलता रहा है। वहां के जिरे मूर्च कुर ह बेनिडारा की ऐने हम से समभा बुभाकर शिक्ति कर दिया कि वे लोग भी अन्छी ताह से समभान बगामये कि आपरिकन कपास के बोनेस क्या छाम है तथा किस तरद की खेती से किमा फायदा मिछ सकता है इत्यादि । आसपास के रईस तालुके हार महाजन तथा आफमर सापक सबैपिय उदार चरित्र एवं उन्नति का ध्रमीतम योग्ना देख प्रमानक सबैपिय उदार चरित्र एवं उन्नति का ध्रमीतम योग्ना देख प्रमानक सबैपिय उदार चरित्र एवं उन्नति का ध्रमीतम योग्ना देख

उपाधि—जापका येण्यता से संकार भी अच्छी तरह परिचित होगयी इस जिये जहां पर कोई विशेष कार्य होता आप भेजे जाते ये सन १६१०—११ में प्रपाग की सुविख्यात प्रदर्शनी ह्य-सरकार ने आपको ६स प्रदर्शना के छुषी विभाग का आधिकार नियत किया फल यह हुवा कि अच्छे काम करने के उपल्ख में दिल्ली दरवाजे से आनर साटीफिकट दिया गया तथा। सरकार ने सन्१६१७ई० में यासाहेच की उपाधि से विभूषित किया। इसी सन् में आपकी सेवाओं से प्रसन्न हो बुंदेलखण्ड की प्रान्तीय सर-कार ने एक पिस्तील पुरस्कार रूप में देखकर अपना गुगात्राहकता का पिच्या दिया एवम हिन्दू विश्व विद्यालय दनारस की प्रवन्धक सीमीत ने आपको इस विश्वविद्यालय के छुषि विभाग का सभा सद निवाबित किया। इस समय उक्त श्रीमात पंजनन्द किशोर शमा

॥ ओ ३ म् ॥

ा भा ३ म् ॥ ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परा सुव । यझ्ट्रं तन्न मासुव ॥



शं रायसाह्य पंडित नन्दिकशोर शर्मा गोंड, झानरेरी मित्रस्ट्रेट व श्रवसर प्राप्त ।ड०टी डायरेफ्टर छुपा विभाग संयुक्त प्रान्त, मेम्बर हिन्दू विश्वविद्यालय काशी (छुपी विभाग), उप सभापति श्रीमता गोंड महासमा, मम्बर गोंड जिमी दारी एशोशीयेशन, मेम्बर मैनेर्जिंग कमेटी अखिल भारतवर्षीय गोंड महासम्मेलन इत्यादि इत्यादि

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

ष्टापि विशास के १३ विकी के जिप्दी डाइरेक्टर के पद पर कानपुर से काम कर रहे हैं।

जाति सेवा-जिस प्रधार श्राए की तीन कृषि की उस्ति में है उसरेर श्रीधक परम पवित्र जाति सेवा कार्य में श्राप योग दिवा फरने हैं। प्रायः धार्मिक श्रीर वेराती संस्थाओं, श्रमाथान्य, विध श्रम एवम शिक्षा श्रीर सर्वोपयांगी संस्थाओं की श्रपनी शक्ति के अनुसार सहायता होने रहे हैं तथा दे रहे हैं। जाति सेवा करना प्रत्येक पुरुष का क्रिय्य झथल परम पायम कार्य हैं। यह उद्देशें संदेश श्राप के श्रम्नाकरमा में विद्ययान है श्रस्तु सन १६१८ हैं० में श्रीमती गींड प्रशास्त्रमा की और से श्राप 'उपसभापनि निर्वाचिन किए गए हाश्रम् कि वितर्श करने वाली स्विति के श्राप विशे कार्य कर्ता मेस्बर हैं। हम ईश्वर से प्राधी है कि श्राप की उतरोक्तर श्रीमृद्धि होती रहे।

महासभा के उपसभापति पं॰ हरिशक्कर जी शस्त्री आप एक बढ़े भारों बिजान, कई भाषाओं के जाना बिलक्षण श्रीतम ब्यक्ति हैं। प्राप के पुत्र पण्डिन शिवंशकर जी भी पिता के अनुक्र हैं। आपका कार्य बड़ा विस्त्रन है। आप महास्रभा में योग इने रहे।

١

#### ७६ (ज). पत्रचगीह-गीड बाह्यस् भेड्

# रशय साहिब पं ० प्रभुदयालु जी शर्मा

बी० ए० एल एल० बी

श्राप का जन्म श्रींचर्ता श्राम (देहला प्रान्त ) में पं॰ कन्तेपां साख जी के यहां हुवा । श्रापको शिक्षा महासमा के भ्राश्रय से हुई श्रीर शिक्षा समान्ति के श्रात्नतर सभा की सहायता चापिस करके श्रापने बड़ी उदारता दिखाई । आपने महासभा में नधजीवन डाल दिया है। आपने एक और गीड़ जमीदारी एसोदिग्येशत बनाई है। भ्रापके उद्योग से कुछ जिलों में ब्राह्मणों को मृमिस्वत्य भी मिलने लगा श्रीर महासमा में भापने गीड़ों की पल्टने खड़ी करवाकर बड़ी सेवा की, इस सेवा से प्रसन्त होकर गवन्नेन्द्र ने श्रापकों "राय साहिब, बनाया । दो बार महासभा के महामन्त्री पद पर भ्रापने कार्य किया। हम ईइंबर से प्रार्थना करत है कि श्रापकों उत्तरी सारा जाति संवा में बढ़ती है।





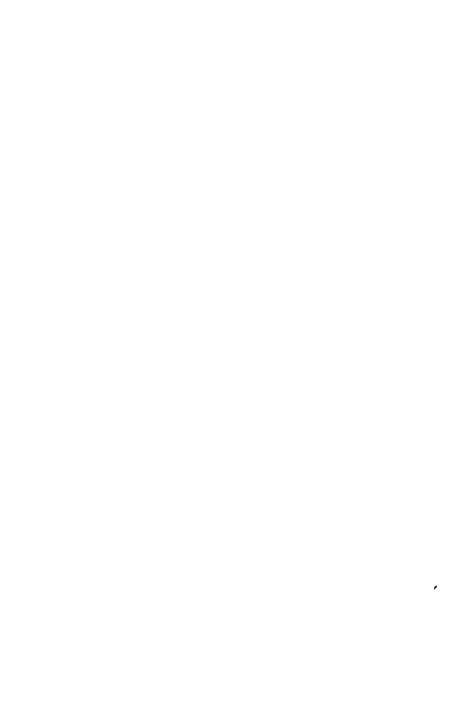

पंडित हरियशरामजी शास्त्री-आप वड़ भारी नैयायिक ये और इस मान में वड़े प्रीतिष्ठित विद्वान् थे।

छत्रपति पंडित श्रीधाजी शास्त्री-इस ग्रांत में ग्राप की विद्वत्ता प्रसिद्ध हैं ग्राप गीड़कुलभूपर्या हैं।

#### श्रीयुत पं० तुलसीरामजी स्वामी।

नाहन राजधानी में स्वामी वंश में एं० धर्मवाम जी रहते थे तत्कालीन महाराज से दान न लेन पर वैमनस्य होजाने पर श्राप देवर्यद् होते हुए पर्गाचिनगढ़ श्राकर रहने लगे। श्रापके पुत्र हारा-मिशाजी हुए। इनके स्वामी रूपलालजी हुए। इनके सेवाराम १ उत्तनचंद्र २ राधनाल यह तीन पुत्र हुए उत्तमचंद्र जी के २ पुत्र १ पं० विरक्षीवढाल २ टाकुरदास हुए। विरक्षीवलाल जी के वास्तदेव श्रीर हजारीलाल यह दो पुत्र हुए उपर्युक्त सब विद्वान् श्रीर धर्मातमा थे। पं० हजारीलालजी के १२ संतान होकर नष्ट्र होचुके थे। आपके यहां ह्येष्ट शुक्का ३ शुक्रवार संवत १६२४ को पर्गाचितगढ़ में पुत्र रहत उत्पन्त हुए। श्रापका शुभनाम तुलसीराम रक्ष्या गया। श्रापके दो वर्ष पश्चात [सं० १६२७] में पं० छुट्टनलाल जी स्वामी का जन्म हुशा।

्षं तुलसीराम की विलक्षण बुद्धि थी वचपन से ही पढ़ने में विच्त लगता था ५ वर्ष के होनपर अक्षगभ्यास कराया गया परंतु पिताली मद्रस्ते में न मेलकर अपने आपही पढ़ाया करते थे और जाय कोई तृभता था कि लड़कों को मद्रसे में क्यों नहीं भेजते तब यही उत्तर देते थे कि आजकल छड़कों में दुराचार की मात्रा बढ़ रही है विन पढ़ा सदांचारी अञ्काओं र पढ़ा दुराचारी बुग होता है।

पं० तुलसीराम 'ज़ी के पिता शतरंज खेलने में बड़े चतुर थे इसी लिए इनकी वैठक ठाकुरद्वारे में खिलाड़ी या सीखनेवाल वहुत श्राते थे। एक दिन पढ़ते २ तुलसीराम ने शतरंज की ग्रोर देखा और पिताजी ने डपटा फिर स्वयं कुछ सीचकर शतग्ज घर के चवूतरे पर जो कुश्रा था उसमें फेंकदी। उस दिन से यह जाना कि यह शतरंज पढ़ने में विद्येप करंगी खेलना वंद कर दिया।

१ वर्ष की अवस्था संवत् १६३३ क आपाढ छप्णा में मी को घडोपवीत हुआ उमी दिन बड़ा वृह्ममंत्रज हुआ जिसमें वहुम रुपया व्यय हुआ। यहापवीत क दिन सही १००० राधिश्री नित्य जपने का नियम कराय। था उस समय की प्रथा के अनुसार उसी अवस्था में विवाद भी कर दिया गया। विवाह के पत्र सर्वत्र मेजने से पूर्व १ पत्र श्री कृष्णाचन्द्र भगवात के नाम जिखकर ठाइरजी के सिहासन पर घरा करते थे सब कार्यों में इसी प्रकार बुटातं यो की गोलोक से आह्ये। गढ़मुक्तेश्वर वात गई सानंद दरात घर आई। ६ वर्ष की अवस्था से ही पिता की आहा से १००० गायत्री नित्य जपते थे नित्य प्रातः स्नाव करते थे। २ घंटे गायत्री जाप्य सन्ध्या में जगाने अवस्था ही होते थे इसा प्रकार कई वर्षतक गायत्री जप किया।

पं॰ तुलसीराम के पढ़ाने की प्रवत इच्छा रही परन्तु गायत्री जाप्य के। कहा करतं थे कि जो देशी जाप में होगी उससे वृद्धि शुद्धि होगी और फिर पाठ शीव्र याद हं।गा कई लक्ष गायत्री का जाप पं॰ तुलसीरामजी ने किया।

१६३४ संवत् का अयंकर दुर्भित्त ग्राया स्वामी हजाराजांत के विद्यार्थियों की भिक्षा कम मिलने लगी तव एक शीताराम विद्यार्थी को प्राप्तों के याम मर्वास भिक्षा का प्रवन्ध कराया।

पं० तुलसीराम जी के पढ़ाने को समय कम मिलता जान पक पं० नारायग्राद्य दील ई निवासी को अपने स्थान पर रख लिया। संवत् १९३५ के चैत्र में पं० तुल्कीराम ११ वर्ष के थे कि अयंकर शीतला रोगाक्रांत हुए। स्वाभी हजारीलाल पुत्र स्नेह से ईइवर प्रायना करते थे २० दिन के अनुमान त्वचाहीन मांस पिंड के समान राख में पड़े रहे। बहुत लोग कहते थे कि स्वामीजी आप कुछ दिन को स्नाम करना छोड़रें हुम्हारे पुत्र पर परळावां पड़ा है। पंडितजी ने उत्तर दिया कि स्तान करना नित्य कर्म है सन्त्या स्नान छोड़ने से ब्राह्मणत्य नए होता है। स्नान करना अध्म नेहीं जो भगवान अप्रसन्त हों। स्वामी हजारीलाल ने हजार वार लोगों के कहने की कुछ पर्वान की और नित्य स्नान सन्ध्या पूजा करते उद्दे ईट्यग् प्रार्थना रात भर भी कई दिन करते देखे गये। प्राधिक द्योक इस बात का था कि तुलसीराम जी का विवाह होचुका था।

उम परम पिता जगरच्च प्रभु ने मच्चे भक्त की प्रार्थना स्वीक र की ग्रेंग दिन २ तुलमीराम को अत्याम होता चला सं० १-३५ में तुलसीराम जो को कोश कुछ व्याकरण का साधा ण योध नेगया सारस्वत समाप्त होचुका चन्त्रिका रघुवंश काव्य का आएम्म किया।

पिताजी की संतान जीवन की निराशा ने यह प्रमाय डाला था कि जो बड़ेर िको पुराने नये पुस्तक हैं सबको जो जिसने मांगा उसे देदिया दान कर दिया किसी को पुस्तक के साथ लोटा या वस्त्र भी कोई २ देदिया करने थे।

श्रद यं॰ तुलभीराम पहने तमे श्रीर जीवन की श्राशा हुई तथ पुनः श्रनेक संस्कृत के श्रंथ संग्रह किये मोल लिये कुछ स्वयं लिखे।

संवत् १६३६ तक स्वयं व्याकरण पहा कर फिर सीताराम विद्यार्थी के माथ गहमुक्तेश्वर में पहाने के लिये पं॰ नुलसीदास जी को पिता जी ने भंज छीर गुन्छ माम तक छी पं तुलसीराम जी की माता ने भी वहां वाम किया छी पं॰ तुलसीराम जी की ननसाल भी गहमुक्तेश्वर में ही थी छीर सुमराल भी। संवत् १६३७ से ३९ तक ३ वर्ष वहां पं॰ छी लज्जाराम जी से पहे। व्याकरण काव्य में अव्हा प्रवंश था भागवन के इलोक महा कठिन २ पिताजी बूभा करते थे। संवत् १९३९ में छोट भाई (लुट्टनलाल) का विवाह हुआ घर पर गहना हुआ, सम्वत् १६४० विक्रम में मवाना थी पं॰ सोहनलाल जी के पास पहने गये वहां व्याकरण के प्रनथ पहे।

संगत् १६४१ में फेली प्राप्त में भागागत की कथा बांची तिस में रुपया और ५ बीवा भूमि भी भेट में प्राप्ति हुई छीर संरत् १६४१ में ही कुळ खंबेजी पढ़िन की इच्छा हुई खार परीचितगढ़ में ही लाला वामोराप पर गरी के स्थान पंज्वालमुकुन्द पाँड़े मास्टर से ३ । ४ म ल में ३ हिनावें पहनी वहीं मत्यः खंबकारा का अवलोकन किया खेंहरे थेदींगपकारा वेदमाण्य भूमिका देखकर खार्यसमाज की

۲

कोर भु हाव हुम्रा संवत् १६४२ में देवरादून जाकर श्री पंडित युगलिकशार जी भार्यज्ञममाज की पाठशाला के स्रध्यापक थे। स्रष्टाध्यायी महाभाष्यादि उनसे पढ़ा संवत् १६४३ में जनमाएमी का दिन था।

#### परीचितगढ़ में पहिला व्याख्यान।

लाला घासीराम जी के विद्याल सहन में हुन्ना इस दिन तक इस नगर निवासीयों को कभी किसी के व्याख्यान का ज्ञान भी न थां लाला घासीराम मरठ समाजके सभासद् थे इन समय सन् 'द्रद्ध ई० धा इसी सन् में लाहै।र में कालिज स्यापित हुन्ना था कुछ दिन पीछे पुनः तुलसीराम जी देहरा पधा। धी,र पं० दिनेदाराम जी वहीं पद।ते थे फिर उनके पद पर भी तुलसीराम जी ने कुछ दिन काम किया।

परीचितगढ़ पुनः स्थाकर फिर जन्पांष्टमी के ही दिनं १२।८।१८८७ को व्याख्यान हुआ स्रोर उसी दिन वहां समाजभी स्थापित हो गया ' स्रोर दोनों भाई समाज में नामांकित हुए।

इसी संवत् में मेरठ नगर में श्रीमती श्रार्थ्य प्रतिनिध सभा का प्रथम संगठन हुआ।

### देवनागरी स्कूल मेरठ में आगमन।

पं॰ तुलसीर। म स्वामी उक्त स्कूल में संस्कृत टीचर हुए थे तब पित। जी ने बहुन कहा कि जो वेतन वहां मिलती है इतना हम स्वयंदेंगे तुम मेरे की भागवत सुना दिया करो मेरी श्रव वृद्धावस्था है परन्तु सुलसीराम जो की स्कूल में रहना ही पसन्द श्राथा श्रौर उसी सन दूद में संस्कृत प्राहमर बना कर राम प्रेस लेखों मेरठ में क्षाया मुल्य -) रक्खा।

संवत् १९४५ में महाराज कुचेसर के यहां मान प्राप्त किया उनके परिडतों से शास्त्रार्थ हुआ । संवत् १६४६ में परीक्षितगढ़, मवाना, स्रारा, दान।पुर, किरागा।दि स्रनेक नगरों में सास्त्रार्थ किये संवत् १६४७ में पिता जी का देहांत होगया । संवत् १६४९ में श्रीमती सार्य प्रतिनिधि सभा के उपश्राक हुए। प्रयान, बनारस, मिज़ीपुर, खादि अनेकों नगरें में व्याख्यान दिय शास्त्रार्थ किये। सम्बेर्ने (४५२ में बहुत शिमार रहे।

संवत् १६५० में सरस्वती प्रेस प्रयाग में मैनेजर हुवे उस समय प्रेस उन्निति पर पहुंचा कर धार्यद्वानत में लख विखे, विपिचियों को उत्तर दिये, धनेकी शास्त्रार्थ किये, धनेक पुस्तक रखी, छपाई। संवत् १६५३ से मेरठ में स्वाभी प्रेस खोला, वंद्रमकाश मासिक पत्र निकाला धीर भास्कर प्रकाश प्रादि ध्रमंक ग्रन्थ रचे।

श्री पं॰ तुखसीराम स्वामी नं जनवरी सन् १८६७ में वेदप्रकाश मासिक पत्र मेरठ के छारम्भ किया छोर छापना स्वामी पेस कोचा, मासिक पत्रके लंखों ने छार्यसमाज को छाक्षित किया।

सं० १६०१ में श्रीत्रिय शङ्कारलाल का मुकद्दमा उक्त महाशय ने 'तीर्थस्नान से पाप नहीं करते' इस पर ५००) की शक्ते घरदी थी देवदन्द की सुंतकी में मुकदमा चला, काशी पत्नाव यू० पी० छादि देशों के १८ पण्डितों की गवाही मांगी गई! गवाही में सनागनी छाधिक थे, पं० तुलसीराम जी एक ही छाये थे, तो भी छदालत में पं० तुलसीराम जी के पत्त का विद्यास कर दावा छोत्रिय जी के धानुकूल हुआ। छाप कई वर्ष तक आर्य शतिनिधि सभा यू० पी॰ के प्रधान रहे। छार्यसमाज के पत्त में बहुत प्रन्य छापने वनाये।

सन् १२१३ के छारम में श्रीमती छार्य प्रतिनिधि सभा के कार्यक्रम से असन्तुष्ट होगये उस के सुधार से निराश हुए। गुरुकुल को कांगड़ी के पीछे छंग्रेजी की लहर में यहता देख यहत खिन्त हुए यत्न करने पर भी कार्यकर्ती नहीं माने तब वहां से त्याग पत्र देनाही उत्तम जाना झन्त में त्याग पत्र दिया सन् १५ में कुम्म के मेटे में आर्यविद्वत्तभा की छोर से विदेक्षधंभ प्रचार घून से किया १०० रावटी १ वड़ा पंडाल था ५० उपदेशक थे। तभी महाविद्यालय ज्वालापुर के मुख्याधिष्टाता हुवे उसी के कार्यार्थ ज्वामास में हरद्वार देंदरा अमगाकर ९ छड़ाई की मेरठ आये थे १२ की विश्वानिका हुई १७ जुलाई को देह त्याग दिया। हाहाकार सर्वत्र मचगया। अह-

माते २०० पत्र समाजों की अन्तरंग सभा और सभाग्रों के आये।
रे पत्रमेस्टनमाहव छोटे लाट इलाहाबाद का भी आया। अनेक पत्री
में चित्रक्षरे अनेक लेख काव्य वेदशकाश में छपे ऋग्वेदमाप्य की
पूर्तिका संकल्प तो उनको मृत्यु तक रहा।

#### श्रीयुत पं० चेत्रपाल शुर्भाजी।

इनका जन्म आगरे के अंतर्गत गाँछ नाम के आम में विक्रम सं० १९२७ की माघ शुक्रा प्रतिपदा को हुआ था इनके पितामह का नाम पं० हीरालां था इनके पूज्य पिता की का नाम चतुर्भुज जी था इनके पिता तीन माई थे, परन्तु तीनों के बीच सन्तान कवल इनके पिता के ही माई हैं। आदि गौड़ बाह्मण हैं और गोज मुदगल हैं आपके छोटे माई का नाम जयकृष्ण है यह बात बता देना तो असंभिन्न है कि किस संवत् में कीनसी घटना हुई है जिसे संवतसर के कम से बता सकूं इस लिये पं० जी से पूछने पर जो मालूम हुआ है सो जिसता हूं।

गांव की पाठशाल। में आपको केवल ५ वा तक नागरी पहने का समय मिला इस के उपरान्त आपके पिताजी ने संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था की। इसके लिये सीमाग्य वहा एक सन्यासी मिल गये जिन्होंने आपको संस्कृत पढ़ाना आरम्भ किया, उनके घोर पिर्श्यम से आपने ६ महीने ही में जस्रकी मुदी पढ़कर समाप्त करजी इस के उपरान्त आपको अपने एक मित्र की सम्मति से मधुरा आदेकी इच्छा हुई। मधुरा में आपने श्रीमान् पं० उद्यप्रकाश देव शर्मा जी के पास आकर अध्यायी पढ़ना आरम्भ किया साथही कुछ काव्य भी पढ़ता रहे आपके विचार आर्यसमाज केसे होने के कारण और विद्यार्थियों के साथ पाय: अन वन रहती थी, इसी से आपको वहां का रहना कोड़कर श्रीयुत पं० भीमसेन शर्मा जी के पास प्रयाग जाना पड़ा उन दिनों वैदिक प्रेस प्रयाग ही में था, श्रीयुत पं० भीम सेन शर्मा जी उसी प्रस में काम करते थे, उन्होंने द्यानन्द विश्वनिवालय नाम से संस्कृत पढ़ाने के जिये एक पाठशाला खोल रखी

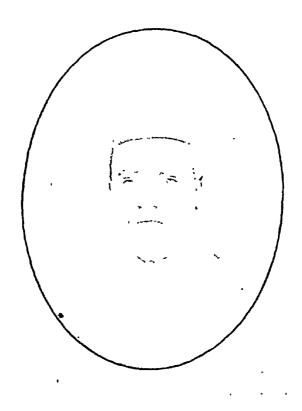

न्नेत्रपाल गर्मा, मालिक, सुखसंचारक कंपनी, मधुरा।

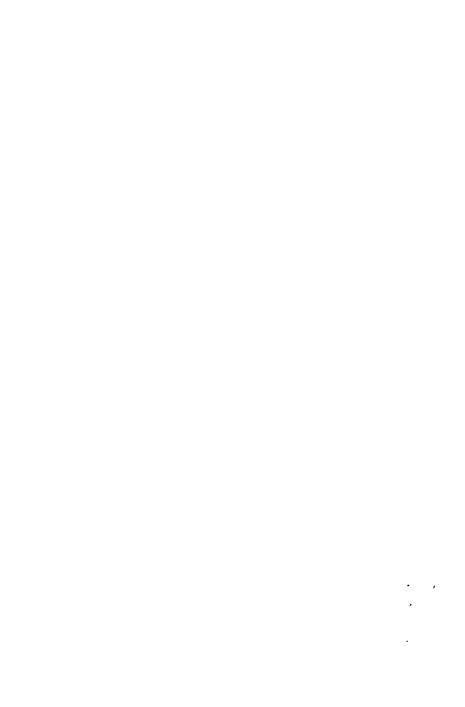

प्यवस्था उत्तम थी भण्टाभ्यायी तो प्रायः समाप्त हो ही चुकी थी
महाभाष्य वहां जाकर पढ़ना आरम्भ किया घटां एक पं० बखदेवप्रसाद जी रहते थे, उनको साहित्य का भण्डा झान था उनसे
कादंवरी पढ़ना भारम्भ किया कादंवरी पढ़ने का फछ यह हुआ।
कि संस्कृत के काव्य अन्यों का पढ़ना भुक्ते बहुत सरछ हो गया।
साहित्य का भी ज्ञान कुछ १ उनहीं पण्डित जी छपा से हो गया।
उक्त पण्डित जी बड़े ही परिश्रमी और सादा स्वभाव थे व्याकरण
के भित्रिक्त और जो संस्कृत शिक्षा प्राप्त हुई यह उन्हीं की कृपाका फल है। सद है कि अब उनका कुछ पता विदित नहीं है।
न उनकी उसके पींछे कोई खबर मिली कि कहां हैं।

इसके उपरांत भ्रापको अपनी संस्कृत शिक्षा समाप्त करनी पड़ी आपके पिता श्रीर पितामह कर्मकांड द्वारा खीबिका निर्वाष्ट करते थे। इस फ़त्य के द्वारा प्रायः दो हजार रुपये वार्षिक की ष्प्राय होती थी ब्रापको भी थोड़े दिनं तक पहां कार्य करना पड़ा परन्तु सहसा ग्रापको इस कार्य से ग्रुगा होगई क्योंकि किली प्रकार से क्यों न हो, हैं तो भिचा वृत्ति ही, जिसमें दाता जीग शब धान बारह पंसेरी के हिसाव से तोलते हैं पेसेही कारगों से मनमें यह निश्चय किया कि घर से विना एक पैसा भी निये में उर्णान त कर सकता है वा नहीं। इसी वीच में द्रापकी माता का स्वर्गवास होजाने से घर स्मशान के समान दीखने छगा, उन दुखों को यहां प्रकट करना ग्रावस्यक नहीं जो ग्रापको अपनी माता के स्वर्ग-भास से उठाने पड़े थे क्योंकि घर में अपनी माता के सिवार्य और कोई न या अपनी छोटा वहिन द्वयसुराहका जासुकी थी इस कारणं से भी अब घर में रहना अच्छा न लगा। अपने एक भिन्न से १५) ्रचपये उधार लेकर जलकरा गये वहां राखि बादर्स ग्राफिस में **ष्ट्राप्तफे पिनाजी के एक मित्र छोर आपके मामा रहते थे उन्हीं के** पास जाकर उहरे आपके पिताजों के मित्र ने यह समभा कर कि फहीं हमही से किसी व्यापार के जिये न वहें छापसे कहने जगे कि अब तुमें पढ़ लिखकर इतने हो शियार हो गये हो कि एउ था है। में घूमकर अञ्का उपार्जन कर सकते हो। आपने उनका तात्प-ं र्ष समम्बद वहां कि छ। पन्ते मेरे बिये बुछ भी जिला ज केरही

पढेगी सिवाय इसके कि यहां आकर सोरहा करूं। भागने किया भी ऐसा ही, फलकत्ते में जाकर आपने भ्रपना खर्च चलाने के लिये आरंभ में आर्थावर्त प्रेस में १०) मासिक की नौकरी करली परंतु कुछ महीने बीतते ही भ्रापका कार्य देखकर मालिक ने प्रेस का सब काम छाएके उत्पर छोड दिया, मासिक वेतन २०) रु० कर दिया इन्हीं दिनों ग्रापने धंगला यांचने श्रीर उससे माधान्तर करने का काम भी सीख बिया था जिससे वंग देश के विद्वापन दाता औ नागरी में विज्ञापन रूपाने की भ्रात उनकी उस प्रेस में रूपाने से बड़ी सुगमता रहती, भाषान्तर सहज में होजाता इसमे शापको भौर प्रेस, दोनों को लाभ होने लगा, इस राति से श्रापकी सामदनी ५०) रु मासिक होने लगा तय भी अपने पास समय बहुत बच रक्षता इसलिय आपने सांख्य शास्त्रका पढ़ना आरंभ किया आपको प्रत्येक विद्या की उन्तति संबंधी कार्य में श्रीयत पं॰ रुद्रदत्त जी ने (जो उस समय द्यार्थावर्त के संपादक थे) बड़ी ही कृपा भीर सहायता पहुंचाई इसके लिये आप उनके छतश है। कलकते में रहने के समय आपने मांख्य शास्त्र का भाषानुवाद अवकाश के संपय में दिखना आरम्भ किया जिसकी एक महाशय के साफ में कपवा कर प्रकाशित किया जिससे सब वर्च कार कर प्राय: पांच सो रुपये का लाभ हुआ। अब आपके सब कार्यों से मिलाकर प्रायः ६०) रु मासिक की आमदनी होगई। १-१॥ वर्ष कलक से रहने के उपरांत आपको १ मास की छुट्टी छेकर अपने घर ग्राने की इच्छा हुई एक दो दिन रहने के उपरान्त आप मधुरा आये क्योंकि पटन पाटन के निमित्त कुछ समय मधुरा रहते के कारगा आपकी यह बहुत प्रिय हो गई थी। यहां पर कलकरों के एक महाशय ने साबुन वन।ने और दियासलाई बनाने के नाम से एक कम्पनी खोज रखी थी जिससे वाहर के लोगों से दोयर [हिस्सों] का रुप्या बेकर प्रोजसे उड़ाते थे परन्तु शायद दोनों चीजों में से एक वो भी ्पूरी रीतिसे जानते न ये यह बात सम्बन् १८६० ई० की है आपको - मथुरा रहना ग्रमीष्ठ है यह सममकर उन्होंने ग्रापसे वैसी ही बातें कीं कि जिससे ग्रांप उनके यहाँ नौकरी करने पर राजी होगये ग्रार सव का संचेप यह कि जो कुछ रुपया छापके पास था वह सन

कुछतो शेयर खरीद्वानेके पहले श्रीरमुक्त प्रपत्ने निजके लिये उधार बेकर एक दम कोरावना दिया धीर भोजन मात्र तक के खिये उनका आश्रित सा होना पड़ा, तथ आप अपनी इस र्मूखता पर पछताने लगे, श्रीर सोचा कि रुपये का संचय जितना कठिन है रचा करना उससे भी कठिन है। उनसे बसूल होने की कोई आंशा न यी इसिलिय भगड़ा करना व्यर्थ समभा, पाछ रहने से उनके बहत से चरित्र धौर खभावों का पता लगने पर उनका संसगे शीघ ही छोडना निश्चय कर के सावन बनाने का काम भ्रावग करनेका निश्चय कर अपने एक मित्र से कुछ रुपया उधार लेने गए उन्होंने सौ रुपये के मन्दाज भापकों कर्ज तो दिया परन्तु साथही भापने देन कार भाई को साफी वनाकर प्रापके साथ भेज दिया परन्त वह ऐसे खामिक वृत्ति थे कि दो तीन महीने ही में काम छोड़ कर अपन घर चले गए, इधर प्राप ने साबन बनाने का कार्य प्रारंभ किया -जिससे ग्राप भवी भांति नहीं जानते थे उन दिनों ग्राज फल की तरह देशीय सावन की दुईशा न थी खोग पवित्र की बड़े प्रादरः श्रीर भाइचर्य की हिं से देखते थे,वड़ी कठिनताओं के उपरान्त एक साधारण साबुन बनाने में समय हुये और २॥ रु मासिक लेकर का एक कमरा बाजार में किराय लेकर कार्ध भारम्भ किया थोड़ी पूजी. कोई भी दुसरा काम करने में सहायक नहीं, न्यापार सम्बन्धी शान का अमान इन सब वार्तों ने आपके सामने कितनी कठिनायाँ - उपस्थित की, उन सब का उल्लेख यहां चावश्यक नहीं है आपने भ्रपने कार्यात्वय का नाम सुद्धसंन्वारक कम्पनी रखा। भ्रौर भ्रापके मित्र बाबू नन्दलाल जी वर्षा ने फूंड ऐंडकस्पनी के नाम देशीय चीजें बेचने के लिये काम खोला रुपये की कमी के लिये फिर आप ने ग्रपनी छेखनी उठाकर भ्रानेक वस्तुओं के नुससें संग्रह करके एक पुस्तक बिखी जिसका नाम संसार मुख रखा इस पुस्तक को लागाँ ने उपयोगी समभ कर खूब पसन्द किया, इसकी मामदनी से आप को अच्छा लाम होने लगा, जब आप स्टेशनों पर अंग्रेज सौदागरीं के विद्यापन लगे देखता तो हृद्य में यही भाव होता कि क्या यह काम-इन्हीं के हिस्सों में है कि हमारे देशका रुपया ये विश्वापन द्वारा भ्रपने देश में लेजांग्गे हमारे देशका कोई इस काम को नहीं कर

7

सकता। साथ ही इसरा भाव जो आपके हृद्य में प्रायः जागता रहना था वह यह कि हमारे देश के यह से यह विद्वान सदैव द्रव्य के लिये वैदय जाति के सामने हाथ फेलाय दीन घवन क्या कहते रहते हैं इन्हें। दो बातों ने श्रापको श्रपने कार्यमें बड़ी सफलता दिलाई थी, ज्यों स्यों लोग श्रापका अनुकरमा करते गये, आप श्राम बहतगये इसी श्रायसर में श्रापन सुधासिन्धु नामक श्रीपिध का श्रीविष्कार किया जिसे लोगों ने यहे शादर से यहण किया।

धापके पास एक पंडित पुरुषोत्तम नामक प्रायः घाया जाया करते थे उनके सत्सम से आपको यहूत से सांसारिक अनुभव व्यव-हारिक शिक्षायें मिळी, ऐसे समय में उनके सत्सम से घडा भारी खाम पहुंचा, उन्होंने घ्रपने जीवन भर आप के साथ सब्चे मित्रक समान कृपा की, जिनका सभाव धाएको घाजभी श्रकः ता है।

विवाह के प्रकर्ण में आपने प्रतिज्ञा कर रक्षी थी कि जय तक धापके पास दस हजार रुपये का सम्पति न हो जावेगी विवाह नहीं करूंगा क्यों कि धन हीन कुटुम्बियों के करों को ग्राप दिन रात देखते थे। परमात्मा की रूपा से वह समय भ्रागया और भ्राप ने भ्रपना विवाह संभक्ष निवासी। श्रीग्रत पं० राममेजदस्त जी की पुत्री के साथ कर खिया, यद्यपि भ्राप चाहते तो विवाह में खूब रुपया उड़ा सकते थे, परन्तु भापने एक पैसा भी उबर्थ व्यय नहीं किया। भ्राप अपने कार्याक्षय के काम की भ्राराध्य देवके समान संपादन करते थे प्रति दिन के कार्य को प्रशकरने में कभी कमी १८ घेट तक स्वयं काम करना पड़ता परन्तु इससे भ्राप जरा भी खिन्न वा उदास न होंते थे भावस्यकता पड़ने पर यू हांगा के छड़की को ही काम सिखा कर नियुक्त करते।

विवाह होजाने से आपको घर के कारयों की युज्यवस्था के सिवाय मानसिक बड़ी भारी शान्ति मिली जिसके कारण अपने काम को और भी उत्साह के साथ करने लगे। सुख संज्ञारक नामः का एक प्रेस आपने अपने कार्य की सुगमता के लिये स्थापित किया या कार्य के बढ़ने के साथ र उसकी भी उन्नति कारते रहें, इस्

.

समय आपके निज के प्रिटिंग दक्स में इंजिन से चलनेवाली दें। बड़ी मशीन हाय से चलनेवाले हैंड प्रेस पेरसे चलनेवाले ट्रेडिज प्रेस काटने की मशीन हाय से चलनेवाले हैंड प्रेस पेरसे चलनेवाले ट्रेडिज प्रेस काटने की मशीन हाद प्रेस का समी आवश्यकीय सामान है इसमें आप वाहर का एक टुकड़ा भी नहीं छापते सब अपना ही दिहाएन संबंधी काम ह्याता है। इसके सिवाय माग्तवर्ष सीलोन आदि देश में प्राथः वाहर हजार एजेंट माल मजने के लिये नियुक्त हैं काम की सुध्यवस्था के लिये गयनेमेंट से निवेदन करने पर अपने ही मकान पे सुख संचारक नाम का पोष्ट आफिस नियुक्त करा जिया है जिससे आहकों के पास माल मेजने में सुगमता होती है प्रायः एक हजार रूपया मासिक कमेंचारियों के बतन में खर्च होता है कई बंहे २ मकान इस काम में रुके हुंगे हैं।

थाप इस प्रनितम प्रकर्गा स कुछ प्रापनी प्रातमश्राधा नहीं समभते थ्रीर न इतनी उन्नति का ही यथेष्ट उन्नति समभते हैं क्योंकि विलायतवालों के कामके सामने यह सब कुछ भी नहीं के समान हैं, जहां सिंगर, एडीसन, बीचमस, हाखवे, पियर्स, प्रादि सजानों ने भ्रपने ही जीवन में करोड़ों रुपये उपाजन किये हैं संसार में जिनका व्यापार पचरित है। लाखें। मनुष्य जिनके द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं वहां यह सब क्रूपमंड्रक के समान मान बैठना ही है फिर भी इतना सब लिखने का प्रयोजन अपने उन बाह्यण भाइयों को सावधान करने के लिवाय और कुछ नहीं है जिनके मातापिता • धनवान होने पर भी अपनी सतान को कहीं नौकर करा देने को ही परम पुरुषांध समभते हैं, अथवा पेट भर रोटी मिलने ही से इतरा जाते हैं और भाति २ के शौक जगाकर जीवन को मिट्टी में मिलाते हैं तथा भाग्य श्रीर समय को रोया करते हैं उनको उचितहै कि "सत्यश्रमाभ्या सकलार्थ सिद्धिः" इस मूलवंत्र को सामने रस कर कार्यचेत्र में अवतीर्ण हों औरों से मांगने की तो वात ही क्या है " मांगना भलो न बाप को" इस कहावत के तत्त्व को समर्भे जो बाह्यगा जाति भाज भी सब वर्णी को आरंभिक शिचा करती है उसी की तिज की सन्तान मूर्ख रहे जिनके पहाये वैदय लखपति

करोड़पति यन और लाखों रुपये धर्मार्थ कामों में खर्च करदें उसी समुदाय के लाग रसोइया, पुजारी खोर पानी पांडे यनकर जीवन निर्वाद्य करते हैं यह देखकर श्रापका दिल दुरी तरह जलने लगता है जो बाह्मण होकर भिचावृत्ति और मांगने को श्रयवा पुस्तैनीधर्म बताता है उससे आपकां यात करने में भी छंकोच होता है झार पेसे मंगतों को श्राप कभी आदर नहीं देते।

इस समय प्रापकी प्रायु ४५ वर्ष की है प्रापके ३ कन्यायें और दों पुत्र है ग्रापकी संसार यात्रा और गृह प्रवध में ग्रापकी स्त्री से जैसा सुख और शांति मिलरही है वैसी सुख शांति के प्रधिकारी शायद विरले ही हो सकते होंगे जिसका कि होना मनुष्य जीवन के जिये प्रावश्यक है।

श्रव अपने त्राह्मण भाइयों से यह निवंदन करताहूं श्रीर इस लेख कों समाप्त करता हूं कि वह भिद्मावृत्ति को छोंड़कर श्रपनी सन्तान को किसी भी व्यापार में लगावें अब भी छोटी पूंजी श्रीर श्रधिक परिश्रप से करने को बहुत काम पड़े हैं।



'चारासिया'कुलभूपण



महामहोपाध्याय पण्डित दुर्गाप्रसादशास्त्री.

manniminaniminaniminaniminaniminaniminaniminaniminaniminaniminaniminaniminaniminaniminaniminaniminaniminanimin



### चौरासिया भेद।

यंह जाति राजपूनाने में है। ईतिहासंब कहते हैं, अकंबंर षादशाह ने इनको ८४ ग्राम माफी में दिये थे। उसी नाम से इनका नाम चौरासिया हुआ।

# श्रीयुतं महामहोपाध्याय पं॰ दुर्गाप्रसादजी ।

काश्मीराधियित के रांज पिएडत व्रजलाल जी जम्बू में रहते थे। आप काश्मीर नरेश की सभाके रेलें थे। राज्य में उच्च प्रतिष्ठित थें। आप के कार्तिक शुरी प्रतिपदा सोमवार सम्बत् १६०३ वि० को पुत्रग्ल उत्पन्न हुवा। आप का शुभनाम दुर्गाप्रसाद रक्खा गया। काश्मीर महाराज श्री रणवीर सिंह जी के पुत्र महाराज श्रीलाब सिंह जी तथा पिता जी के अनुशासन में ५ वर्ष की अवस्था से शिक्षा प्रारम्भ हुई। वर्तमीन मेंहाराज मही महेन्द्र काश्मीराधिप श्री १० द्वे मत्ताप सिंह जी वर्मा के अध्यापक पिएडत सोमनाथ जी से आप पढ़ते रहे। पिताजी से भी कुछ २ पढ़ा। इन्हीं दिनों में ज्योतिर्विद्यापारकृत पिएडते देवकृष्ण जी काशी से महाराज में बुलागे थे। पंठ दुर्गाधंसाद जी ने इन से गणित पढ़ी। महाराज मुनार के साथ अत्यन्त प्रीति होने के कारण साथ २ कीडा करते हिंवे इंगलिंश भी कुछ २ पढ़ते रहे।

इन नवीन पिएडत जी पर सुशीलादि गुण्वाली महाराजा रेणवीर सिंहजी की महाराणी (वर्तमान महाराजा घिराज की माना) बड़ा ही अनुब्रह रखती थीं और इन्हें अपने कुमारों के समतुक्य समभानी थीं, जब इनकी विद्या में गति होने लगी तो उक्त महाराणीं साहेबा ने इन से स्तोत्र पाठ पूजादि सुना इस समय इन की १६ मतरह वर्ष की अवस्था थी बंड़े आनन्द पूर्वक अध्ययन किया करते थे और यंक्रोपबीत तथा विद्याह संस्कार भी इन के हो चुके थे। अव इस समय से इन पर, जिस ने दुःलं का नाम भी नहीं सुना था एक साथ आपत्तियां पड़ीं और बहुन काल तक बनी रहीं। सच पूछो तो उस सुख का अनुभव,मरने के वर्ष दो वर्ष पहले ही हुआ होगा जो उन्होंने निःसंदेह अपने वालकपन में भोगा था।

् इस १६ वर्ष की वयस्था में इनके पिता का परलोक होगया और उन का परलोक होना इस युवा पुरुष की दुःख श्रेणी का झा-रम्म होना हुआ।

अपने पिना के मृत्यु शीक और विरह में ये जस्तूके अनेक प्रदेशों में घूमते रहे अन्त में महाराजा रखवार सिंह जी की शीतल छाया में आकर फिर अपने पिना की नाई आनन्द्रपूर्वक रहने छगे। उक महाराजाधिराज ने इन को दो तीन बार अपने:साथ काश्मीर भृमि की सेर कराई और दर्शनीय प्रदेशों को मली प्रकार दिकाया। इस समय इनकी अवस्था भी २० वर्ष के लग भग पहुंच चुकी थी। इस लिये इस यात्रा में इन्हों ने हर एक पदार्थ को वड़े विचार पूर्वक देखां—इस करमीर को कवियों की जन्म-भूमि जान कर उन्होंने अपने भविष्यत् कान्यों की माला के लिये हर एक मनोहारी तथा सुर्गान्धन पुष्पधारी काव्यक्ष लताओं के बाध्रय कृवि-कानन इस विचार से चीन्हना आरम्भ किया कि जब माला बनाने की इच्छा होगी तब इन २ वहियों से इस २ पुष्प को छे हैंगे सी वास्तब में उन्होंने कान्यमाला प्रकाश करते हुचे उस भूमि से वहुत से प्रन्य मंगाये और इसकी पाठकगण भी जानते होंगे कि इन कश्मीरी पुर्मी ने इस माला में केसी शोमा दी है। इन परिहत जी ने अभिनव गुर् सम्प्रदायानुगत अभिज्ञाद्र्शन का भी शभ्यास किया था। 'यद्यपि इन दिनों इन के चित्त को कुछ २ शान्ति होतो जाती थी, परन्तु दैव का कोए अभी तक वना हुआ था, अव इनको पत्नी का शरीर कालवश से ऋट गया और कुछ दिनों पश्चात् इनके कनिष्ठ भ्राता ने भी उसी मार्ग की राह छी। अब केवल दे दोनों मा बेटे

रह गये । इस नवीन विरह से खिन्न हुये महाराजा साहय से यिना आहा लिये ही पहाड़ों और जंगलों में घूमने घूमने अमरनाथ (जो कर्ष्मीर प्रान्त में अमरावर्ता नदी के तट पर है) में पहुंचे और यहां दी तीन दिनों तक पाठ पूजा करते रहे। वहां से लीड आने पर कुछ बिक्त की स्थिरता हुई। \*

#### कश्मीर त्याग।

परन्तु इन संय यारम्यार के होशों से दोनों मा वेटों का चिन्न कश्मीर से ऐसा उच्ट गया था और नित्य इसी विचार में रहते थे कि यहां से कय चलें। सत्य है जय उचमीत्तम देश में भी आपत्ति आने लगती है तो वही भयंकर प्रतीत होने लगता है। इस शोक दशा में अपने पूर्वजों के शाम हमजापुर आने का विचार किया और इसी निमित्त महाराजा धिगज से कई मास के लिये आहा ली। चलते समय इन्होंने अपनी सब गृह सामग्री अपने साथ ली और कश्मीर उलटा आने का विचार दूर कर दिया। मार्ग में जालन्यर पीठ देवता की स्तुति की यह वही स्थल है जहां इनके पिता जी ने तपस्या की थी। वहां पर पण्डित कालीदन्त की क्रमांचली श्राह्मण से मिले। इन से इनके पिताने इनका उपनयन संस्कार करवायाथा। भगले दिन वहां से कुछ ब्राह्मण भोजनादि कराके चलें कई दिनों में हमजापुर आ पहुंचे।

अपने पूर्वजों के श्राम में शाकर वर्ष भर के छग भग वास किया। इन की माता बड़ी बुद्धिमती और धर्मातमा थीं (जैसा वे स्पष्ट कहा करते थे।) इसी श्रंवसर में इन का दूसरा विवाह भी हो गया था।

<sup>#</sup> वहाँ पर पिएडत जी ने स्रम्बरा छन्दमें सात आठ श्लोकों से अमरनाथ की स्तुति की थीं।

## जयपुर आना।

की उदारता तथा गुणब्राहकता देश देशान्तरों में प्रसिद्ध हो रही थी। की उदारता तथा गुणब्राहकता देश देशान्तरों में प्रसिद्ध हो रही थी। और हमंजापुर ब्राम निकट होने के कारण इन युवा विद्वान के कानों में प्रतापी नरेन्द्र के ब्रश शब्द की ध्वनि बार २ पहुंचती ू थी। ये भी जो जन्म से राज्याश्रित रहे थे यही सोचा करते थे कि कश्मीर जाना ठीक नहीं, परन्तु राज्याश्रय के विना रहना भी अच्छा नहीं। सत्य है "ब्रानाश्रया न शोभन्ते प्रिहता विनता तता;"

ं इसलिये जब इन की अवस्था पद्योस छथ्बीस वर्ष के लग भग थी उसयासी महाराज की छाया में वाश्रय लेमें के लिये जयपुर चले।

इन महाराजा साहव ने ऐसे बढ़े ज्योतियों का पुत्र और ज्यो-तिपशास्त्र में निषुण जान इन को ज्योतियों में ६०) मासिक को पिएडत कर दिया। महाराजा साहब इन पर यड़ा अनुग्रह करते थे। जो सुख इन्होंने वचयन में भोगे थे मानो उन के अंकुर फिर दूसरी बार उगते हुवे दीखे। और पीछे २ तो उन अंकुरों के यृक्ष तथा पुष्प भी, और तो क्या कोई २ फल तक भी देख लिये। परन्तु शोक है कि जब फल एक कर तस्यार हुवे तो उस बोने बाले की यहाँ से बदली होगई।

पिरिंदत जी का जयपुर में रहने का कुछ हाल यहां पर लिखते हैं — ये बड़े सीधे साधे रहा करतेथे। मैत्री इन की बड़ी सच्ची थ्रो जिस की सब सजन इए मित्र जानते हैं। व्यवहार बड़ा ही सच्छ था और लीकिक कार्यों का चातुर्य बहुत ही बढ़ा हुआ था जिस किसी ने किसी विषय में इन की अनुमति ली उसने इनके भार्यों को पूरा और सच्चा पाया। इन की विद्या में पूरी रुची थी इसी लिये इन दिनों में बहुधा जयपुर पवलिक लाइबेरी Jeypore

Public Library में ये मिलते । ये पण्डित जी त्योतिप तथा साहित्य में बड़े निपुण थे इन्हीं विषयों के विद्यार्थी भी इन के पास पढ़ा करते थे। इन्होंने श्रीमन्महाराजाधिराज की अनुमति से अपनी माता और रहिणी सहित बदरीनारायण की यात्रा के लिये प्रस्थान किया । मार्ग में हरिद्वार हपीकेश, देवप्रयाग, रद्रप्रयाग, केदारनाथादि स्थलों में विचरते हुवे बद्दीनारायण पहुंचे बहां चार पांच दिन ठहरकर यथाचित पूजादि किया करके सजल पर्वत और निर्हरों को देखते हुवे जयपुर आये।

महाराजा रामिसिंह जी इन दिनों जब कलकत्ते में Vice roy बाइसराय से मिलने को पधारे तो इनको भी अपने साथ छेगये। बहाँ पर इनके पहिले रक्षक महाराजा रण्वीरसिंह जी बीर महाराजा रामिसिंह जी से भेंट हुई।

इस समय कर्मीर के महाराज ने इन पिएडत जी को देखकर बड़ा क्रोध प्रकारा किया और यह फरमाया कि तुम जम्बू से क्यों चले आये (यह स्वयं पिएडत जी कहा करते थे)। इन दिनों जयपुर में ये अपने मित्र मंडल में बड़े आनन्दपूर्वक गहा करते थे, परन्तु एक चिन्ता इन को सदा बनी रहती थी। यह यह कि इनको फुछ ऋण था जिस के उद्घार के लिये उपाय सीचा करते थे। इस नि-भित्त पहिले पहल इन्होंने कुछ संस्कृत के प्रथा की भाषा मुन्ती नवलकिशोर C.I.E. रईस लखनऊ के यन्त्रालय में छपाना आरम्भ किया।

फिर एक दिन अकस्मात् उक्त पर्वालक लाइग्रेरी ( Public, Library) में क्ष डाक्टर पी व्योटर्सन साहव ग्रोफेसर एलफिन्स्टोन

<sup>\*</sup> डा॰ पी पोटर्सन ने यक्तमदेव की सुमापितावली की सुमिका के आरम्भ में कवपुर यात्रा के वर्णन प्रमंग में यों लिखा है:--

I Was considering Whether I had not better

कालिज मुम्बर्र से भेंट हुई। ये डाक्टर महाशय जयपुर में पुम्तका-न्वेपण के लिये थाये थे। इस समय इन पिएडत जी को नो यह आवश्यकता थी कि काई आजकल की रीति भांति या विद्वान् मिले तो कुछ विद्या से लाभ उठावें। और इन डाक्टर साहवकों यह इन्छा थी की कोई सर्व विषयद्शीं पिएडत मिले तो कुछ काम करें। ईश्वर की छुपा से दोनों का चाञ्चित संयोग होगया। शौर तत्काल ही दोनों में ऐसी हुद प्रीति होगई जैसी भाइयों में होती है। सत्य है "मेली स्याह्यानात्सताम् "।

अव इन दोनों मिजों ने मिलकर सुभापितावली नामक ग्रन्थ प्रकट किया। दिन दिन परस्पर प्रीति बढ़ने छर्गा, यहां तक स्नेह हुआ कि उक्त डाक्टर महाशाय ने इन को पुस्तकान्वेषण प्रसङ्ग से प्रविड, कर्णाट, तैलङ्ग, महाराष्ट्र, गुजरात इन प्रदेशों की सेर कराई, इन परिडत जी ने स्वयं तीर्थादि निमिन्त से अङ्ग, बङ्ग, कल्डिङ्ग, मग-धादि भी भली प्रकार से देखे थे।

भव ये परिडत जी यहुत से भारत के प्रदेशों को देख चुके थे और स्थल २ में यहुत से विद्वानों से परिचय कर चुके थे।

Make a virtue of necessity and leave Jeypore to revisit the place under better accspices. When some good fortuneled me to the public Librory Dhere Was no one in the room but a young scholor who was reading, as I could see a volume of the Benores Pondit I plucked upcaurage and samskritam asritya ( उत्हार माश्रित्य ) introdu ceed myself to him as a fellow stuadent.

जयपुर में आकर कर्यांने वाश्कित तथा और २ देशों के पुष्प जी उन्होंने अपनी यात्राओं के समय नीन्ह लिये थे याद आये। इसी से इन्होंने सन् १८८६ ईस्वी में उस मनीहर जगिहिस्यात माला का यनाना आरम्भ किया, जिसकी प्रशंता बहुत से बिद्धानों ने की है। और इसके प्राहकों को तो प्रत्यक्ष ही है। इसके देखने से ही जाना जानां है कि किस २ देश के कवि पुष्पों की लपट आरही है। यह प्रन्य माला के ब्जावजी दादाजी चीधरी अधिपति निर्णयसागर, तथा परिडत काशीनाथ पांडुरंग पर्व की सहायता से प्रकट होने लगी। इस काव्यमाला का आरम्भ होना मानों उनके सुखकी सामग्री होना था। इस समय इनके एक पुत्र हुआ, और दो कन्या थीं। इस समय से दो तीन वर्ष के परिश्रम से इन्हों ने अपने ऋणादि सब चिन्ताओं की मिटा दिया। इस काव्यमाला के प्रसङ्ग से इनके परिश्रम का

यहुत प्रातःकाल उठते और स्नान ध्यानादि से निवृत्त होकर चाय पीकर काध्यमाला का कार्य आरम्भ कर देते और इसको १०। ११ वर्ज तक करते। उनको मित्र मएडल तथा शिष्यवर्ग में इतनीं रुची थी कि जो कोई इस समय मिलने तथा पढ़ने को आता तों प्रसन्ततापूर्वक मिलते तथा पढ़ाते। ११ वर्ज के लगभग लेटे हुये वा टहलते हुथे समाचार पत्र वा कोई नवीन छपी हुई पुस्तक को देखते। किर एक वर्ज से अपना लेखन शोधन का कार्य तीन बजे तक करते। और फिर ४ वर्ज संध्या के मित्र मएडल के मेल चेल के लिये और भ्रमणार्थ घर से चलते। घर आने पर संध्यादि कर्म कर भोजन करते। इसके प्रश्चात् अर्धरात्रि पर्यन्त काव्यमाला में लगाने के लिये ग्रन्थों को देखते और उस समय कभी २ पढ़ाया भी करते थे कि रात्रि का जिखना ठीक नहीं। इस उक्त परिश्रमं के। फेबल काव्यमाला के लिये ही नहीं सर्व करते थे, परन्तु शीर भी पुरुतक शोधकर छपाने के लिये नव्यार करते थे। सुभावितावली, कथासरितसागर काममुद्यादिबहुत से पुस्तक इसी परिश्रम के भाग में से प्रकाशित किये हैं, इन परिश्रंत जी ने शारदातिलक की एक संका भी यनाई है। परन्तु घह छपी नहीं।

यय इनकी स्यानि हरे जगह होने लग गई थी। सन १८८६-६० तथा ६१ में पक्षायं यूनीवर्सिटी ( Panjab University ) के प्रीक्षक हुने। इस पिछली माल में इन्हों ने लंपना कीर्सिम्तमां लपने ब्राप्त हम नापुरमें एक शिवालय, हिंग, और एक गृह बनवाया और इनके स्थापन नथा प्रवेश में एक अच्छा उत्सव किया। इन्हों दिनों जयपुर में किय गुरुद्दयाल जी के पुत्र स्थामनाथ तिवारी जी ने एक स्थान एक वर्ष भर की सामिश्री के साथ दिया जिसकी इन्होंने नुड़ा फुड़ाकर उत्तम बनवा लिया। इस नवीन स्थानमें एक संस्कृत प्रावीण्यवर्द्धिनी अभा होती थी जिसमें बहुँचा विद्वान और विद्यार्थी लोग बाया करते थें। और अनेक विषयों पर व्यास्थान संस्कृत में होते थें। इसका उद्देश्य संस्कृत में प्रगलमता बढ़ाने का था। और विद्योप कर विद्यार्थियों के लियें यह बहुत लामदायक समझी गई थी। यह एक अच्छासा समागम विद्वानों का प्रतिपर्श होता था।

इंस समयं तक इन पिएडतबर की कीर्स यूरोप और अमेरिका के विद्वानों के धोत्रगत ही चुकी थी। और जगह र से प्रशंसा की ध्वनि सुनने में आती थी। अन्तमें यह ध्वनि गवर्नमेंट (Government of India) के कानों में भी पहुंची और इसी लिये सरकार से इनकी महामहोपाध्याय की उपाधि मिलने का विचार हुआ, परन्तु श्री महाराणी विक्टोरिया के जन्मोत्सव Empress Victoria के ३ मास अवशिष्ट थे। यह सब

ष्टेंचान्त इन पिएडत जी को तीन मास पहिले ही एक मित्र के पत्र द्वारा विदित हो चुका था।

इन्हीं दिनों काल महाराज विस्विका का अवतार धारण किये हुये आर्यावर्त्त में हरिद्वार के मार्ग होकर धूम शकटी पर सवार यात्री रूपी दूतों के द्वारा अपने दुष्टागमन का,संदेशा नगर २ तथा ग्राम २ में मेज रहे थे। इधर से इन पिएडतजी की कीर्त्ति शनैः २ अपने नियत स्टेशन विक्टोरिया जन्मोत्सव पर पहुंचने की थी कि उधर से फरालकाल दूतों द्वारा सूचना मेजता २ अपनी तीक्षण गति से इन के श्राम हमजापुर में आ पहुंचा । यह हम पूर्व लिख चुके हैं कि पिएडत जी के दो कम्या और एक पुत्र था। परन्तु इंसी साल में एक कन्या और भी जन्मी थी।

इस दुष्ट रोग में पहिले उनकी दोनों बड़ी लड़की यस हुई ।
यह देख पिएडतानी जी ने तार द्वारा जयपुर में स्चना दी और यह भी लिखा कि आप शीष्ट आवें। यह तार १३ मई को उन्हें जयपुर में मिला। उनका यह नियम था जय करी कहीं जाते तो अपने तिज मित्रों को स्चना देते और दिना मिले न जाते। परन्तु यह समय मृत्यु का मेजा हुआ ऐमा अचानक और शीष्ट आया कि किसी से न मिल सके तत्काल ही ५ वजे संध्या की गाड़ी में सवार हो अपने शाम अगले दिन जा पहुंचे वहां आकर दोनों कन्या- ओं की शान्त पाया और उसी भयंकर शत्रु से पुत्र को भी प्रस्त देखा।

जयपुर से ये अपने साथ कैम्फर (Campher) की शोशी ले गये थे जिससे ईश्वर की छपा से उनके पुत्र की आराम हुआ और आमके भी कई रोगियों की इंस दुए शत्रु से बचाया। इन्हों ने जयपुर में थह पत्र भेजा कि कन्या दोनों शान्त हो गई परन्तु परमात्मा के अनुग्रह से केदारनाथ को लघुशंका खुलकर आया है और आशा शीघ आराम की है। वहां जाने पर केवल यही एक पत्र आया, जव इस प्रवल शत्रु ने देखा कि मेरी गति को रोकने वाला यह कहाँ से आया तो इन स्वयं पण्डित जी पर अपना आवेश चढ़ाया।

शोक ! शोक ! शोक ! कि।ऐसे बुद्धिमान पण्डित को जो पक बड़े मित्र मण्डल के प्रिय थे उस एकान्त ग्राम में इस दुए रोग ने आ द्याया।

यह रोग उनके दी रोज रहा केंग्रस्तर आदि सब उपाय यया सामर्थ्य किये गये। अन्त में १८ मई की इस असार ससार से मित्र मर्डल तथा शिष्यवर्ग की अश्रुपात कराते हुये, परलोक सिधारे।

जयपुर इस शोक दायक समाचार की स्चना दो सप्ताह तक नहीं हुई। अनेक पत्र उनके पते से भेजे गये कि जिनके पास कोई डाक पहुंचने में समर्थ न थी। फिर दो पुरुप इसी शोक के पश्चात् भेजे गये। परन्तु कोई हाल न मिला। अनत में पिएटतानी जी दादशाह आदि कर्म कराके जयपुर आयों। जीर उनके मिर्झों के लिये जो चातक के नाई उनके वर्षास्पी प्रिय भाषण की वाट देख रहे थे। यह समाचार लाई कि अब बह वर्षा कभी नहीं वरसेगी। पाठक लोग जान सकते हैं कि उन विचारे प्रतीक्षा में लंगे हुये चातकों की क्या दशा हुई होगी। कोई तो रो २ कर थक गये कोई शोक वाहल्य से रो न सके भीतर ही भीतर घुट गये। वास्तव में ऐसे पुरुप की मृत्यु त्यागियों को भी सहन करा देती हैं।

२४ में के 'वर्थ हे बोनसं गज़र, में शनैः शनैः चलती हुई वह महा-महोपाध्याय की उपाधि भी आ पहुंची। किन्तु उन मिलों को जो उस उपाधिधारी के दर्शनेच्छु हो रहे थे और नित्य उत्सव करने के विचार से छगे रहते थे वह उपाधि का प्रकट होना कुछ हुई न दे सका। शोक यह किसी को विदित न था कि उनको बड़ी स-कार से सब ज्याधियों के मिटाने वाली यड़ी उपाधि प्राप्त होगई है। सय भद्र पुरुषों ने धेर्य धारण कर उनके कार्यों की, शिति पर विचार किया उन की स्त्री तथा पुत्र को हर प्रकार का आश्वासन् कराया। शोक करना वृथा जाना सो सत्य ही है।

"जातस्य हि धू वो सृत्यु धूंव जन्म सृतस्यच ।

उनके इप्र मित्रों को स्वनार्थ यत्र तत्र पत्र मेजे। और उनके कामों को चलना रहने के उपाय सीचे। इस समय इस भयंकर समाचार का एक पत्र इन के मित्र डाक्टर विटर्सन साह्य के पास भी भेता गया। उसके उत्तर में जो उक्त डाक्टर महाशय ने पत्र छिखा सो उन के लिये यह भाई की मृत्यु समानशोक दर्शाता था। और यि प्रिटतानी जी तथा उन के पुत्र केदारनाथ के लिये यहां आश्वासन लिखा कि में हर प्रकार से तुमको सहायना दूंगा और जो कार्य मेरे मित्र का मुझे करने को कहोंगे सो भी बड़ी शीति के साथ करूंगा बास्तव में उन्होंने अपनी सच्ची मित्रता का कई प्रकार से उदारण भी दिखला दिया। सा० बहादुर ने राजतरंगिणी की (जिसके छपाने की आता वस्तर्द गवर्नमेंट ने दे दी थी और कुछ थोड़ो सी छा भी गई थी) पुस्तकों मंगालें और यह कहा कि यह में तथ्यार कर्युगा।

इधर जयपुर में इनके मित्र और शिष्यों ने और र काम वाँट लिये। इन ही लोगों में से महामहोपाध्याय पिएडत शिवदत्त जी वर्तमानमें सुपरेएटेएडेएट ओरियएटल कालेज लाहोग्ने काव्यमाला का कार्य चलाया। और बड़ी उत्तमता एवं प्रीतिके साथ किया।

# अब देखिये बड़ों की बड़ाई।

मित्र लोग तो अपने मित्र की शुभ इच्छाओं को पीछें से पूर्ण करने में प्रवृत्त थे ही उधरसे हमारे धर्मवीर प्रतापी महाराज श्री १०८ श्री सवाई माधवसिंह जी देव वहांदुर (वर्तमान जयपुरा-धीश ) ने, तथा उनके पूर्ण विश्वास माजन राव बहांदुर बाह्र कान्तिचन्द्र मुकर्जीने (जी दोनों इन्द्र और वृहस्पतिकी समानता में प्रसिद्ध हैं) पिएडतजी के कुटुम्य का भरण पोपणका प्रबन्ध उत्तम रूपसे किया। और वालक की शिक्षा दिलाने की आज्ञा हुई। और यह भी कि प्राप्त वग्रस्क होने पर योग्य कार्य दिया जाय। धन्य है यह जयपुरनगर जहां के सर्वमान्य कपालु राजा इस प्रकार के विवेकी हैं।

उक्त परिडतजी के चिरंजीव और हमारे अनन्य हृदय परमित्र पं० केदारनाथजी M, R. A. S. महाराजा जयपुरके राज परिडतों में हैं और काव्यमाला का सम्पादन करते हैं। महाराज मही मिहिन्द्र काश्मीराधीश ने भी प्राचीन सन्वन्ध के कार्य प्रशस्ति खोक, एवं राजतरङ्गणी के प्रकाशन से प्रसन्न होकर जम्बू राज्य से अच्छा सन्मान किया है।

# गौड़ों के अन्य विभेद।

पुष्कर ब्राह्मण सिंध और मारवाड़ में हैं। पुष्कर क्षेत्र जो अब-मेर के पास है वहां रहने से नाम पड़ा। इनके गोत्र मी श्री मालि-यों के समान नहीं हैं। शायद राजा पुंज के समय में ही इनको अन्य देशों से बुळाया गया था, संख्या इनको ५०००० थी। इनके कुछ शासनों का बुतानेत नीचे दिया जाता है।

# (अ) व्यास-चत्ताणी व्यास ।

व्यासों के अनेक कुलों में बसाणी व्यास प्रसिद्ध हैं इनके पूर्व पुरुष बत्ता जी १६०० संवत् विक्रमीय के लगभग हुने हैं तब से इनका नाम उनके नाम पर हुना।

### ं( आ ) नाथावत व्यास ।

नाया जी स्रिसिंह जी के मन्त्री थे। इन्होंने अपनी जाति के

हित के अनेक कार्य किये। इन्होंने धान देवर अपने पास मारवाड़ में एकवार ब्राह्मणों को रख़ लिया था मालवे नहीं ज़ाने दिया। इनकी बायुं केवल ३२ वरस की हुई। प्यासों को आवारज बहुत तंग किया करते थे। नाथाजी ने सहस्रों रुपये देकर इनको प्रसन्न दिया। और अपनी व्यवस्था बांध दी।

### (इ) गिरघरोत व्यास ।

गिरधरजी राव शमर सिंह जी के नौकर थे आगरे की छड़ाई में सम्यत् १७०१ श्रावण शुक्ता ३ को मारे गये दाह कर्म अवकाश न होने से न हुवा गाड़े गये तब से ये पुजने छगे। ३ श्रा० शु० को इनके यहां शोक होता है।

# [ई] पुरोहित।

इनके कई वंश हैं प्रसिद्ध श्री पुरोहित है। इनके पूर्व पुरुप जयदेव ने श्री महाराज अजीतसिंह का पालन किया या, महाराजा जब मारवाड़ के राज्याधिकारी हुवे तो उन्होंने जयदेवजी के पुत्र जग्मू को श्री पुरोहित की पदवी ही। इसी से अब तक इनको सन्तान रा-टीड़ कहलाती है। महाराज अजीतसिंह के इस्ताक्षरयुक्त पत्र सं० १७९० का इनके पास है उसमें यह दोहा अंकित है—

> माता म्हारी धावरी विता प्रोत परमाण। । जन्म लियो जसवन्त घर जीधा तिलक जी धाण॥

## [ उ ] पौल के पुरोहित।

जब कि राव जो धाजी ने किला वनाना प्रारम्म किया तव चि-डयानाथ जी का श्राप मेटने के लिये एक ब्राह्मण ने अपनेको किले की नीव में खुनादिया था। इस लिये राव रिडमल जी ने उसके भाई को व्यास की पदवी दी।

### ि अ ] चंडवानी जोशी।

·यह पदवी इनके कुछ में १०००वर्ष से हैं। इनके पूर्व ग्रुरूप मसुदेव

जी खेती करते थे इनके ७ वेटे थे। देवराज भाटी ने उनके पास आकर कहा मुसलमान याते हैं मुख़को वचायो तब अंपने वस्त्र और यकीवबीत उसकी देकर हल फिरवाने लगे इतने में यवनीं ने आकर पूंछा चासुदेव ने कहा यहां कोई नहीं आया फिर यवन कारी हुंड़कर आगये और कहने लगे कि हमारा चोर यहां ही है इन्होंने कहा यहां में और मेरे वेटे हें यवनों ने कहा अच्छा हमारे साथ खाओ वासुदेव ने ६ पुत्रोंको २-२ करके १ पंक्तिमें विठाया औरासातर्वे पुत्रके साथ देव-राजको विठाकर भोजन कराया यह देलकर यवन चले गये। पश्चात् और माइयों ने अपने ७ वें भाई रला की देवराज के साथ भोजन करने के कारण अपने में न रज्खा। फिर देवराज ने राज्य पंडित वसुरेव को अपना पुरोहित बनाया। इन के राघो जी हुवे राघो जी के चंडू, दामोदर और विद्याधर ३ पुत्र हुने इनमें से चंडूने सम्बत् १५८८ वि० में अपने नामका चंडू पंचांग चलाया जो अवतक चलता है इन्हीं चंडूजी की सन्तित यह चंडवानी जोशी हैं। इनके वंश में पं॰ शम्भुद्त हुवे उन्हों ने मानसिंह जी के गुरु आपस लाडूनाथ . जी को पढ़ाया था। और जालन्धर पुराण बनाया था। इनके पुत प्रमुळाळ जो ने श्रो तस्तसिंह जी के समय सं १८०२ में बहुत धन व्यय करके अपनी जाति वालों को दूर २ से युलाकर ७ दिन तक सहमोज किया था।

# [ ऋ ] खेतर पालिया पुरोहित।

इनका पूर्व पुरुष माटियों का पुरोहित था जीधपुर में राव सो-तल जी की रानी फूला भाटिया के साथ आया था और लड़ाई में मारा गया तब से उसका नाम खेतरपाल हुवा वहीं उसके नाम पर चौतरा चना है इसकी सन्तान खेतरपालिया हुई।

### [ऋ] उपाध्यायं ।

राव जोधा जी ने जोधपुर का किला बनाना प्रारस्स कियाउसकी

नींच ज्ये॰ शु॰ ११ शिनि॰ सं १५१५ को जोशी गणपत ने रखाई तब से जपाध्याय पदची हुई। इनकी सन्तान राजा के कबृतर पालने लग गई थी इसलिये अन्य ब्राह्मणों ने इनकी पृथक् करित्या था फिर कई ने क्षमा मांगली यह फिर जाति में मिल गये ऐसे एक जाति चिहरुत और दूसरे सम्मिलित हैं। जोधपुर में इनको कबृतर वाले भी कहते हैं।

### [ ॡ ] पुरे।हित।

इनके कई भेद हैं पुरोहित के छुछ भेदों के शासन नीचे लिखे जाते हैं—

#### ् ( A ) राज ग्रुरु पुरोहित ।

१ आंवेटा २ करलया ३ हराऊ ४ पीपलया ५ मंडार २ ६ सीदप

७ पाडिया ८ ओझा ६ वरालेचा

१० सीलोर

१२ नागदा

#### (B) आदीचा पुरेाहित

२ लाखा ३ हमहिमयाँ ४ लीगारा ५ लाबीआल ६ हलया ७ केसरिया ८ घोरा ६ वावरिया

१ फांदर

१० मकवाणा ११ त्रवाडी १२ रावल १३ कोपाऊ १४ नेत्रड १५ लखीवाल १६ पाणेचा १७ दूधवा १८ टोटिया

#### (C) सीहा पुरोहिन।

१ सीहा २ हातला ३ केवाणचा ४ राडब्रहा ५ वोतिया

#### ( D )पारलीवाल पुरेाहित ।

पह्णीवाल ब्राह्मण पुरोहितों में परली दूरने पर समितित होगये थे इनके शासन—

१ गूंदोचा

२ मूत्रा

. ३ चरख

४ गोटा

५ साथवा

६ नन्दवासा

७ नाणावाल

८ घलवचा

६ धमाणिया

१० भागंसेरिया

११ गोमतवाल

१२ माडे

१३ पोकरना

१४ थाग्यक

१५ करमाण

१६ भगोरा

#### (E) दृथा धुराहित ।

१ कतवा

२ लाफोजर

३ हाडी

४ महबी

५ व्यास

६ गाविया

७ लाहारिया

८ केंद्रारिया

६ संखवालचा

१० पाद्रवाल

११ रेडिलिया

१२ समधला

१३ मय्या

१४ ऋद्वा

१५ लापल

१६ महीवाल

१७ गन्धा



| <u> </u> | 1      |                       | <u> </u>                                                                                    | ·                             | भीड़ं                                      | ों के                         | अन्य                                                                  | विभेद                                                        | 1           | ,                                            |                                                       | .૧૦ લ                                                             |
|----------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          | शासन   |                       | १ सायता २ मेडताल ३ कापिल ४ आँक,<br>किया ५ पूछतोड़ ६ पाडेचा ।<br>१ काकरेचा २ टकसाली पटझी साम |                               | र काकरचा र टक्सिका पर्ना व्यास<br>३ माथर । | १ बोधा पहची पुरोहित २ ही हाज् | र सुचड़ ४ कादा ५ किरता ६ नवंछा।<br>१ कवस्त्रिया पहची जित्रहारी १ जोनी | रे माधु ४ माथा ५ गोदाना ६ गोतमा।<br>१ स्टब्स ठक्कोन २ मोनमा। | ६ बजडा।     | १ कवसथितया पर्वा छंगासी २ को-                | वाणा र जब ४ माला पत्ना ५ गंहिया<br>पत्नी ६ जोशी ७ जर। | र दगड़ा २ पेठा ३ रामा ४ परमेणा<br>पदवी मूता ५ जीविष्या ६ छापसिया। |
| 2 7 7 7  | प्रवंर | San Page and Comments | ं नावय, ज्यागरस, बाहरपहेन                                                                   | भारद्वाज, वार्ह्मात्य, आंशिरस |                                            | मस्तिः, दैनक शांहित्य         | आंगिरस, गौतझ, आबोतिष                                                  | आंगिरस, वार्हस्तत्य, भारद्वाज्ञ.                             | ellett meet | יייין און און און און און און און און און או | . सिन्न, गागिष्ट, सन्त्रोप                            |                                                                   |
|          | गीक    | लोऽनस                 |                                                                                             | भारद्वातः                     | याँडिस                                     | 4                             | ्गीतम्                                                                | उपमन्यु.                                                     | कपिल        | .,                                           | बन्द्रांस                                             |                                                                   |

| ्राचीबाटिया पदची जोशी २ हरस इ<br>पिष्या ४,श्रोभा ५ झांता ६ झुंडा।<br>१ फट्टी २ स्मामपञ्ज्ञद्वपद्वी ४ कच्छा।<br>१ रङ्गा २ रामदेव ३ टपाच्याय ४ कंच्<br>५ रङ्गा २ रामदेव ३ टपाच्याय ४ कंच्<br>५ रोधधंद ६ ताक पदनी मृता।<br>१ विस्ता २ वादगेद्रया ३ बीद्रंग ४ टेट्य<br>५ रचा ६ व्हळा।<br>१ सर्वा २ सुच्छड़ ३ पड्यारिया।<br>१ कंकडिया २ कीरायत ३ चास ४ वास<br>५ किराड ६ चूरा।<br>१ गोटा २ सीहा ३ गोदा्षा ४ सोखड़ा | ्राता के जिल्लामा ।<br>विकास के जिल्लामा । |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| विशिष्ट, शक्ति, पाराक्षर<br>नैरुख, बच्छारंस काशीपात्र<br>हरिवाणी, हरीय च्यवन<br>खंही, ग्रुरसमद गारसेम़द्<br>भूगुनचन, औचान आप्त्रंगन, स्थवन<br>जमदृष्टि<br>विश्वामित्र, देवराज, अग्वद्रकति                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| पाराश्वर<br>काक्यप<br>हारीत<br>समकस्य (?)<br>चत्त्व<br>वेत्त्वम (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |

### अन्य भेद् ।

ठाक्करायण राजपूताने में ठाकुरों के पुरोहित। भोजक और ककड़िया राजपूताने में हैं।

### (ॡ) छन्यात ब्राह्मण।

१७५ घर्ष प्रथम महराज संवाई जयसिंहजी जयपुर वालोंने अश्व-मेध यह किया वहां देश २ के ब्राह्मण् आये थे तब महाराज ने चाहा कि सब ब्राह्मणों को एक करदें जिससे कि कप्ट दूर हो जावे इस लिये एक पंक्ति में इनको. भोजन कराना चाहिये अपना नाम हो, परन्तु ब्राह्मणों ने नहीं माना फिर अपने देशवासी ब्राह्मणों को महाराज ने कहा उन में से सारखत, दाधिमध, पारीक; ग्रूजर गौड़, और खंडेलवाल ब्राह्मणों ने सम्मति करके मोजन कर लिया तब से ६ न्यात प्रसिद्ध हुई। इनके ६ भेद।

### १-दाधिमथ ब्रा॰।

महाराज मानधाता ने मारवाड़ में दिधिनती मन्दिर के पास यह किया तब ब्राह्मण नैमिपारएय से बुलाये यह के पञ्चात भूमि देकर इनको यहीं रख लिया तब से यह दाधिमध प्रसिद्ध हुये और जो २ गांव इनको दिये गये थे । उन्हीं के नाम पर इन के शोसन हुये इनके शासन १४४ हैं मारवाड़ में ६० मिलते हैं । दिधमधी देवी के मन्दिर से १ पुराना ५८६ सम्बत् का एक लेख मिला है। यही समय इनके यहां आने का निश्चित हुआ है।

ब्रह्मा के वेटे अधर्व गा, अधर्व गा के द्घीची, दघीची, के रिट्रिस्ट छाद और इनके १२ हुवे । नीचे गोत्र और शासन दिये जाते हैं

#### गोत्र शासन

गोतम १ पाटोदिया २ पत्हीड़ ३ नाहावाल श्रे कूंग्या ५ कंड ६ बूडाढड़ा ७ जटोड़८ बुडसुणा ६ वागड्या १० वेडवन्त ११वांदरासी दरया १२ कीलोदिया १३ काकडा १४ गङ्गा षाण्या १५ भुंबाल।

वरस १ रताबा २ पोली वटल ३ परगद्वा ( वलद्वा) ४ रो-लानिया ५ सोलंखिया ६ जोपट ७ इंटोदिया ८ पोल-गला ६ नोसरा १० नामेवाल ११ अजमेरा १२ फूंकडा १३ तरनाया १४ अवडीग १५ डोडोना १६ मूसिया १७ मग ।

भारद्वाज १ पीँडवाल २ सकुल ३ करेसा४ मालाठिया ५मासोपा ६ जवाली ७ वरमोटा ८ इंदोखवाल ६ हलसूरा ११० मटो-लिया ११ गदिया १२ सोलाणी।

भागेव १ ईदाणिया २ पाथाणिया ३ कासिलया ४ लिए। दिया ५ कुराडव ६ जाजावाल ७ खेवर ८ वे साव ६ लाडा विया १२ बडानवा ११ कडलवा १२ कापडवा ।

.कीच्छस १ डीख्वाणिया २ मोलोदिया ३ घावरोडिया ४ जायलया

(त्स) ५ डीवा ६ मुंडेल ७ मांजवाल ८ लोजी (सोसी) ६ ही देवा १० कुदाल ११ रेतावाल ।

काश्यप १ बोरावल २ दीरोला ३ जमवाला, ४ सरगोटा ५ राज-स्थल ६ बडवा।

शाणिखल्य १ रखवां २ टोरिया ३ ईड ४ घोटडावाल ५ देव छ । आत्रेय १ सूंटवाल २ जोजनूदिया ३ डवाणिया ४ सुकल्या । पाराशर १ वेडा २ पराशर । क्षपिल १ चीपडा ।

गार्ग्य १ तुल्छा २ मनुकता तवीडज ।

१२व मन्नक की सन्तान धर्म भ्रष्ट ही गई।।



महामहोपाध्याय प्रो. पं. शिवदत्तजी शर्मा जैपूर.

## "महामहोपाध्याय विद्वद्वरदिधमथकुरुभूपण श्रीशिवदत्तशर्मणां संक्षिप्त जीवनंचरित्रम्"

श्रीमदृद्रीलालो भूषा दाधिमथशुद्धवंशस्य । धविनयनाशन निपुण्च्छात्राणां मोदकश्चासीत्॥ १॥ तस्मा छूं।शिवद्त्तः सकलशिवानां खनिर्जिमि प्रापत्। शिशिशरवसुशिश १८५१ सङ्ख्ये खिस्ताव्हे जयपुर रम्ये॥ २ ॥ तस्य तृतीये वर्षे जननी प्रययी दिवं रुजा सीदा । स्नुं समर्प्य समगा रम्थं श्वधूसमुत्सङ्गः ॥ ३ ॥ बाद्धावननिपुणायाः परिपूर्णायाश्च वत्सलत्वेन । **डिममानः परिपोपं** वृद्धिं प्रापत्पितामह्याः ॥ ४ ॥ सारस्त्रीं तु शिक्षां जप्राहान्हाय मधुग्महोकाम्। अध्यापयतस्ताता ड्वीमच आन्द्र पीलिमठे ॥ ५॥ सुर्मातः समाप्य सर्वं तत्रत्यं पाट्य पु स्तं सपदि। विद्याबिळाससुग्धः संस्कृत विद्यालयेऽपाठीत् ॥ ६ 🏻 नवशरविबन्दुमिते १८५६ खिस्ताब्दै शोभने महोत्साही। विद्यार्थिवृत्तिमापत्प्राविष्कुवं न् खवैशिष्ट्यम् ॥ ७ ॥ . प्रविवेश संस्कृतमहाविदाश्रीणं विशेपशिक्षाये । दर्भावरोमुपीकः सुश्रीकः शिक्षकानुमतः॥८॥ सुहरन्मनाँसि तत्राध्यापकवृन्दस्य वन्दनीयस्य । वप्रतिमप्रतिभातः शिक्षां दक्षो मुदाऽस्मत ॥ ६॥ े नयम निवसुशशि १८७६ सङ्ख्ये खिस्ताव्हें शास्त्रनीति संवेत्ता . शिक्षाविभागमुख्ये दीनानाथांभधे पूर्वम् ॥ १० । अध्यापकत्वममलं ,जनकपदाव्जैवि ख्ष्रमुर**क्ष्म** ॥ अङ्गाचकार मील संस्कृतियालये महति ॥ ११ ॥

अवरां पाठक पदवीं श्रीयुतहरिदासशास्त्रिणा पूर्णाम्। पदवीं प्रिन्सिपछीयां मर्डयताखर्ड विद्येन ॥ १२ । विपदङ्काहीन्दु १८६० मिते वर्षे घोमान् सचान्पोलिमठे। अनुरुद्धोऽध्यापयितुं क्रुद्धो चिजही पदं खीयम् ॥ १३ ॥ उररी चक्रेय तद्जु संपन्मूलां स काव्यमालायाः। दुर्गामसाद्विदुपः संवादकतां स्व वैशिष्टयात् ॥ १४ ॥ · क्रोडन कर्मणि निरतो सूरीभूयाप्य भूत्रयन्निष्टः । गोविन्दद्त्तनामा सापत्नस्तस्य च भ्राता ॥ १५॥ नेत्राङ्क्षसिद्धिधरणी १८६२ प्रमिते संवत्सरे महोत्साही। गोविन्ददत्त धामां दुई वाद्भूतलं विजही ॥ १६॥ श्रुति निधिवसुशिश १८६४ शालिनिवर्षेऽरोपो विशेषपरितोपः। मुख्याध्यापक पदवीं पदवीं सन्मानधन यशसाम् ॥ १७॥ छेमे कोमेऽलीनः सुहोनः ह्यागमार्थशालीनः। ळवपुरशालिनि रम्ये विद्यानिलये सविश्वादपूर्वे । १८ । विश्रुतकीर्त्तः श्रुतितति संश्रुतिविमलश्रुतिर्महीमान्यः । विद्वद्विस्मृति विषयसमृति कुशलस्मृतिषु सत्प्रतिभः ॥ १६ ॥ शास्त्रधगोतमित्रच्छात्रप्रातातपत्रसद्गातः । हे पित विद्यामित्रो मित्रः सद्घ शशत पत्नम् ॥ २० ॥ स्टाइन न्समाऽपरिमितधामा रामापरांमुखः सुमुखः । संस्कृत वाखीरमणीगुण गण महिमा हृत खान्तः ॥ २१ ॥ विभराञ्चकार चतुरोऽध्यापकवर्ये विभिएडतः शौरडेः। स्नातो रीतिषु नीतेः प्रिन्सिपछीयां यदाह्ययं पदवीम् ॥२२॥ दुर्गाद्शविबुधवर इरिवक्तास्यां सहेपराजाभ्याम् । योगोश्वरशिवनाथै मेङ्गाविष्णवादि विद्वद्भिः॥ २३॥ यद्यं शिवोऽत्र शुशुभे किंचित्कालं प्रपाठनाप्रमतिः। त्रज्ञयपुरेजाऽ तीर्तिः खर्गं लोकं प्रविष्टेत ॥ २४॥

डयमाएड चिलोनाम्नि महामहिम्नि प्रभृत्सवेऽभिनवे । मुनिनव वसुविधु१८६७भाने वर्षे हर्षे। परीत्कर्षे॥ २५॥ कविवर पद्वी पथिकोऽभ्युपगतपूर्वा महामहापूर्वाम्। खाधीनतां विनिन्ये सम्यगुपाध्यायपदवीं सः ॥२६॥ त्तज्ञनकाऽवरजोऽपि गिरिजाधिराज पर्पछ्य भ्रमरः। अग्निश्रुतिवसुधरिणो १८४३ प्रमिते वर्षेऽनुभूय ननुः॥ २७॥ रुचिरः स चान्द्रमीत्यां शालायां माध्रवेन्द्ररक्ष्यायाम् । .भूत्वा प्रथितः स्रोनाप्रतिनिधिनाऽध्यापनेन लघु ॥ २८॥ श्रीमान् रामकुमारी रामकुमार श्रिया कुमारायः। सतिमानु गुरावानन्दे गगनविशेशाङ्क शेपारूपे १६९०॥ २६॥ महामहोवाध्यायस्य चास्य विदुषः शिवादिदस्य । अस्तीह पुत्ररत्नं युगलं रिवमलं गुणाकीर्णम् ॥ ३० ॥ प्रथमस्तयोस्तु शास्त्री ब्युद्त्ती भवसुदत्त यहुभूतिः। अजमेरभूपविद्यानिलयस्याध्यापकः कुशलः ॥ ३१ ॥ अवरस्तु विष्णुदत्तो जिप्णुः श्रोविष्ण्दत्त सद्विद्यः । शास्त्री रिवाडि नरपति विद्यातिलये सुपाठयति ॥ ३२ ॥

पं० वदरीलालजी के यहां सन् १८५१ ई० में आपका जन्म हुआ आपकी शिक्षा जयपुर में ही हुई और पाठशाला में आप अध्यापक होगये सन् १८६४ में लाहोर में ओरिएएटल ॰कीलिजा में मुख्यां-ध्यापक हुये। आपने अनेक उच्लिज प्रायः संस्कृत ग्रन्थों का संशो-धन मुद्रण से पुनरुद्धार किया। आपके कार्य में महाभाष्य संपादन अमृत पूर्व हुवा। हमने आपकी चरणसेवा से ही कुछ ज्ञान-कर्ण उपार्जन किये।

# २-(गूजर गौड़) गुर्जर देश के नाम से यह नाम हुआ

| इत के गीत्र | - उपाधि        |
|-------------|----------------|
| १ कार्यपं   | <b>घ्या</b> सं |
| २ औशनस      | ं जोपी         |
| ३ अत्रि     | <b>दु</b> चे   |
| ध गर्ग      | . तिवारी       |
| ५ वशिष्ठं   | भाचारज         |
| ६ गौतम      | उपाध्याय       |
| ७ की शिक    | ਪਕੀਲੀ          |
| ट शांडिल्यः | चीवे           |
| ६ भारहाज    | श्रीत्रिय      |
| १० पराशर    | פנ             |
| ं११ घत्स    | <i>3</i> )     |
| १२ मुद्दगल  | ود             |
| १३ कश्यप    | <b>زد</b> .    |
| अवटङ्क      | गुण्दाह्या     |
|             | Zymertin       |

धन्दरूपा भद्रोज्या भारत्रका भारता भारता भारता धराद्या कटासत्त्या कटोरीवाळ कमठाए्या कराडोल्या

कलवाड्या

गुष्राख्या गुष्राख्या गोरयो गोवल्या गोहींघा चढाएया चाहडहोटया चुरेल्या चुडोल्या

| छींछावटा        |
|-----------------|
| जखीमा           |
| <b>झ</b> जोघा ं |
| जगएया ं         |
| जसन्थ्न्या      |
| जांगल्या        |
| जांजपूरा<br>-   |
| जीरा होल्या     |
| हडक्या .        |
| भाडोत्या        |
| झूमघा ः         |
| डोकरया          |
| डवास्या         |

डीडवाल्या डीडवाड्या ढमेकल्या ढांकल्या ढींकसरा थडीवाळ पीपलोघा दीखत दुगाया नगवाल्या नगवाल्या नराएया पहाड्या वरनोल्या

# ३-खण्डेलवाल-यह वुंदेलखंडके नामसे नाम हुआ

इनके शासन ५२ हें-यह खंडेले श्रामी के नामपर ही हैं।

१ स्दरिया
२ चाटिया
३ पीपलया
४ कल्ल्याल
५ चूडाडरा
६ दूथली
७ जोशी
८ माटोला
६ नेवाल

११ हुगोलिया
' १२ तोवला
१३ त्रूचीषात
१४ श्रोत्रिय
१५ वीलवार
१६ मरभूटा
१७ मगलियार
१८ सीबोडी
१६ भाटी वडी

२१ जकनिसया २२ वर्मीया २३ दसीवाळ २४ वाडोलिया २५ जटाणिया २६ पोखाल . २७ पुजावडी २८ मखकरा २६ सोनतिया ३० जुजरोदा ६१ गोवेसा ३२ गोरसा ३३ डोडवाणिया ३४ सांमरा ... ३५ डावसिया ३६ मवदा

३७ दुरवरा ३८ अजमेरा ३६ भरहिया ४० दूतवाळ **४१ क**दवाल ४२ गुणावटा ४३ चारसा ४४ सोरा ४५ महोता ४६ कृत्रस्या ४७ भांना ४८ भोमवा**ल** 🎉 ४६ नाना ५० याद ५१ रजोडग ५२ बोछ

## १--पारीक ब्राह्मण

गोत इन के कई है १ प्रोहित कातड्या सांगी 3 सुरेरा ₹ В सापया " कागड़ा ŋ 8 जीपलवाल जोशी 8 D. ረ 3 •कापसा १० गोडवाड जोशी'ऋपडील . 88 १२ `चाना

शासन१०३ में से १३ योहरा १४ पांडिया बोंहर १५ केसर १६ पादिया १७ जकरानिया १८ दुगोली बोहर। 38 तावलीथ २० २१ व्यास गोरवाल २२ .जदोड मुंडिकया यह सात हुई हैं॥

# पह्नोवाल द्राह्मग

पहीं ग्राम में रहने से पहोंचाल नाम पुत्रा पिहले मारवाड में पहों वडा भारी शहर था उस में १ लाख घर दसते थे सन् १२६८ में अनुमान राव आयसान जी राठीड़ वंशीय क्षत्रिय यहां आये उन सब को इन्हों ने वपने पास रक्षार्थ रख लिया था। तहुपरान्त गीरी शाह की सेना लडाई के लिये आई वहुत दिन तक युद्ध होता रहा जब गीरी शाह की विजय न हुई तब एक तालाव में गीओं का वध कर यवनों ने डाल दी इस को देखकर वहां से भाग गये भागते हुये जी ब्राह्मण मारे गये उनके यज्ञोपवीत हमन हुवे थे और सित्रयों के हाथी दांत के चूड़े ८४ मन थे जो वहीं सतो हो गई थीं। यह वहां से भाग २ कर अन्य देशों में वस गये यह भी आदि गीड़ हैं। पराशर गोत्रीय ब्राह्मणों का राज्य पाली में था

६०० वर्ष के पीछे फिर पहारे के महाराजा विजय सिंह ने वसाना चाहा उनकी आहानुसार छुछ ब्राह्मण फिर वहाँ वस गये॥

## मारवाड़ रिपोर्ट।

राजसान इतिहास (राड प्रणीत ) तथा अन्य सर्कारी रिपोर्टी सेभी झात हुवा कि पाली पर सन् ११ में बड़ी बिपत्ति आई थी। तब से ब्राह्मण अन्यत जा बसे। पाली मारवाड (जोध पुर राज्य) में एक परगना है।

इन के गोत्र १२ मारवाड में-गर्ग, पाराशर, मुद्गल, उपमन्यु, विसिष्ट, स्रोर स्रित्र इन गोत्रों के शासन ये हैं

| १  | जाजिया |  |
|----|--------|--|
| ર  | पूनिद  |  |
| ą  | धामट   |  |
| ઇ  | भायल   |  |
| Ċ, | ठूमा   |  |
| Ę  | पेथङ्  |  |
| 9  | हरजील  |  |

८ चरक ६ सांदू १० कोरा ११ हरदोळ्या १२ वनया १२ जगया

# गीडों के ४ भेद भैथिल ब्राह्मण गीड

काश्री सकाशादीशाने हंग देशसमीपतः।
देशो जनक नामा वै तत्रराजा निमिःपुरा ।।
निमिश्चलिमंदं झात्रा ह्यानाप्यान्यान् द्विजोत्तमान्।
मैथिला बाह्यगाश्चैव तेन संस्थापिता सुदा।
ते सर्दे-मैथिला जाता निभिएइंसमागता।।

ब्राह्मण् सर्तिएडाध्याय

अर्थात् काशी के समीप ईशान में अंगदेश के पास मिथिछा-पुरी है। वहां पिहळे राजा निमि हुवा। उसने यज्ञ करने को निश्चय कर अपने गुरु तथा मध्यदेश से अन्य द्विजों को बुछाया। उससे बसाये हुवे वहां के द्विज मैथिछ कहाने छगे॥

# जांगल वा, जांगिडा ब्राह्मग

'जंगिड शब्द वैदिक है। जंगिड एक महर्षि थे उन्होंने जिस देश में तप किया था वह जाँगड वा जांगल देश कहलाया। ' जांगल देश कुरुक्षेत्र के पास है अर्थात् रोहतक, जींद, कुछ कुरुक्षेत्र प्रान्त, पटियाला राज्य के जुल भाग भटिडे तक इधर के जपर के पश्चिम भाग को जांगल देश कहते हैं।

शब्दार्थ चिन्तामणि में भी लिखा है - 'क्रुक्देश समीपस्ये देशे' क्रुक्क्षेत्र के पास का देश।

स्वलपोदकरणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः। स ज्ञेयो जांगलो देशः बहुघान्यादिसंयुतः॥

अर्थ—जिस में थोड़ा पानी हो, घास फूस कम हो, हवा और धूप अधिक हो उस देश का नाम जांगल है। भाव प्रकाश में लिखा है- 'आकाश शुंध उच्चश्च स्वल्प पानीय पादपः। शमी-करीर-बिल्वा-र्क-पीलु कर्कन्धु संकुलः॥ हरिणेणक्ष पृषत-गोकर्ण-खर संकुलः।

सुस्वादु फलवान् देशो वातलो जांगलः स्मृतः॥'

जहां आकाश निर्मल रहे पानी और चृक्ष कम हो जाँड, करीर, विल्व, आक, पीलु, आदि वृक्ष, हरिण आदि पशु हों ऐसा वात प्र-धान देश जाँगल है।

पुनः-पुनरतिशयेन वा गलति इति गल,यङ्, अच् एषोदरादित्वात्साधुः। और महामारत में भी आया है।

कक्षा गोपालकक्षाश्च जांगला कुरुवर्णका किराता वर्वराः सिद्धा वैदेहास्तामलिप्तका॥ भोष्मपर्व म०६ स्रो० ॥५॥

भारतवर्ष के देश नदी वर्णन प्रसंग में जांगल देश भो जुरुक्षेत्र के समीप है।

इस जांगल देश में ही 'जंगिड, सुनि ने तप किया। यह जंगिड ऋषि अथवंदेद के हो एकों के ऋषि हुने। इन एकों में जंगिड नामक अर्थिय और परवहा का अतिपादन किया है। वह एक यह हैं-दीर्घायुत्वायवहत्तेरणयारिष्यन्तोदक्षमाणाः सदैन मणिं विस्कन्ध दूषणं जङ्गिङं विश्वमी वयम्।।१॥ जंगिको जम्भाद् विश्वाह विश्वक धादमिशोचनात् मणि: सहस्रवीर्यः परिणः पातु विश्वतः हो। अयं विस्कन्धं सहतेऽयं वाधतेऽशिणः।
अयं नी विद्या, भेपजी जंगिहः पात्वंहसः।।।।।
देवैर्द्त्तेन मणिना जिङ्गेहेन सयीसुवा।
विस्कन्ध सर्वारक्षांसि व्यापाने सहामहे॥।।।
शणश्च मा जिङ्गाहश्च विस्कन्धादमिरक्षताम्
अरण्यादन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेथ्यः॥॥।
कृत्यादूपिरयं सणिरथी अराति दूपिः।
अथो सहजस्वाज्विङ्गाहः प्रणआदूपि तारिषत्॥६॥
वर्षां कांद्र व स्व ४।

यहाँ पर कौशिक सूत्रकार ने लिखा है कि जंगिड नाम मणि (बो-पथ को दीर्घायुत्वाय इस सूक्तसे वालक के वांधे। (की॰ सू॰ ५।६) इस सारे सूक्त में जंगिड की प्रशंसा है। आगे १६ कांड सु॰ ३४ में परमात्मा तथा औपध दोनों का वर्णन किया है। त्रन्य वाहुत्य से उसको नहीं लिखते केवल वहां से २ मन्त्र दिये जाते हैं—

त्रिष्ट्वाय देवा अजनयन् तिष्ठितं सूभ्यामधि तमु त्वाङ्गिरा इति ब्राह्मणः पूर्व्या विदुः ॥६।

सायण भाष्य—इदानीं भूश्यामिश । अधिः सप्तम्यर्थानुवादी ।
भूश्यां तिष्ठन्तं त्वां देवाः इन्द्राद्याः त्रिः त्रिवारं अजनयन् उत्पादयन्
त्रिषु छोकेषु अवस्थानायेतिभावः । तं ताहृशं प्रयत्नेन उत्पादितं
त्वा त्वां आंगिरा इति ब्राह्मणी र० फ० ऽङ्ग सम्भूतो रसः अगिराख्यो महार्षि यद्वा आंगिरा अंगाराः ये अंगारो आसस्ते आंगिरसोऽभवन् यद्वा आगिरा अंगराः ये अंगरा आसस्ते अगिरसोऽभवन् । (पे० व्रा० ३,३४) इति ब्राह्मणम् । एवं नामामहर्पिरिति पूर्चाः पूर्वे भवा ब्राह्मणा महर्पयो विद्वः ब्रुवते ।

अर्थ—जंगिड को तीनवार उत्पन्न किया। अंगिरा ऋषि हैं दैव-ताओं ने तुझे अंगिरा जाना है॥ यहां सायगाचार्य स्पष्ट लिखते हैं जंगिड और अंगिरा एक शब्द हैं।

## अंगिरार्श्स # जंगिड ! अथ० १९ वर्षात् हे जंगिड ! तुम्हारा ही नाम बङ्गिरा है।

यिद्धार वीर लिगडा एक ही शब्द हैं । जीगड शब्द की ब्यु-रपित लंगम्यते शबून वाधितुम् इति लंगिडः । गमेर्यङ्ख्यन्ताद्द्रप् सिद्धिः। अथवा जनेर्जयतेर्वा ड प्रत्यये 'ल' इति मवति । लंगिरतीति जिद्धारः । किपेडकत्वाद् छत्वम् । पूर्वपद्खस्य छुगभावश्छान्द्सः । जन् प्रत्ययो वा द्रष्टच्यः । अर्थात् गम् जन् जि इन तीन घातुओं से द, जन् प्रत्यय छगाकर लंगिड शब्द बनता है । जो शबुओं का नाश करे जो संसार उत्पन्न करे इत्यादि ब्युत्पत्तिद्वारा अर्थ सायणा चार्य ने किये हैं । अङ्गिरा शब्द के अर्थ ब्रह्मा के बङ्गों से उत्पन्न यह सभी ब्राह्मण तथा भाष्यकारों ने छिखे हैं । वस सिद्ध हुवा कि जंगिड ब्रह्मि (वा अगिरा ) के उपासक अङ्गिरा वेद (अथर्व ) के पढ़ने वाले जाँगल देश निवासो जांगिडा कहलाये । ब्राह्मणों के भेद सूत्री में जांगल ब्राह्मण भेद होरिंग साहब ने भी लिखा है।

पिएडत पालाराम जी तथा पं॰ बुधिसंह जी शर्मा कत जांगि डोत्पत्ति पुरतक हमने पढ़ी हैं इसमें जी लिखा है वह सोच समभ कर नहीं लिखा गया यह पूर्वोंक अनुसन्धान से प्रतीत हुआ क्यों कि इसमें लिखा है:-

१—जांगिडा यह ग्रन्द जोग का अपभ्रंश है। जोग, योग का अप' भ्रंश है। यह जोग मैथिल ब्राह्मणों का उपभेद है।

<sup>🏂</sup> विस्तुरी पुस्तको' में जीनेहा यह भी पाठान्तर है।

यह शब्द भ्रम निर्मूट है क्योंकि इसमें कोई प्रमाण दहीं है। अबिक मृत शुद्ध यह संस्कृत का शब्द है तो योग इससे डांगिड़ा इसका कारण बीर इतिहास अन्यकार ने कुछ नहीं लिखा, दूसरेप्राचीन पुस्तक शासण मानंदरार ध्याय आदि अन्यक सहीं योग मीयिलों का भेद भी नहीं दिला। केवल रियोटों में है। हीसरे योग से डांग, जोग से डांगिडा देसे सीनवार क्यों विगढ़ा कोई इसमें कारण प्रजीत नहीं होता। द—वांगिडा की ब्युत्यित भी मन-पहन्त लिख दी है। योग साति डांति इसमें बाति इस्ताह नहीं होता।

२ - उर्जीय सन इस पुस्तककारों को यह हुआ कि शुस्त डोतिहाँ होग शिलकार्य पत्थर हकड़ी हथा सन्द खातुओं पर करते हैं। इस हिये इनको विश्वकर्ता चंग्रज्ञ हिस दिया पर यह सरासर मूल हैं। क्योंकि इस ज्ञांति के होग महन्द्र. पुज्ञारी, जयपुर आदि में हैं वह हिस किस श्रेर्ता में आदिंगे। ह्योंई एक शिला हो तो इनको बृत्ति नहीं अन्य स्टब्हों कार्य सराई हैं किस एक ही शिला दान शिला से वर्षकी आदि हिस मारा यह सम बसल में जंगहारा शक्त से हुआ। पर यह सदियों का उपनेद हैं और सादियों में शिला है जैसा कि शुक्त साहिद ने हिसा है।

रखी दंग-हारे के बहान से रस पुस्तक वालों ने खींगढ़ा की हो चनक किया होगा और बयने मदल्य के लिये खातियों के नेवों में कुक खाहिब के प्रत्य में डाहुड़ा प्रव्य न होने पर भी खाड़ी बांक, मोहा, खुदार के बीच में खाती ' लघीन् डांगिहा' हार्टी के कार्य यह प्रव्य काप बढ़ा दिये। बस्तुदा प्राचीन व बर्बादीन किसी भी पुस्तक में खादी, दलान वा बढ़ाई दाति के नेवों में हमें 'खाँगिहा' एन्द्र कहीं नहीं मिला।

#### देखिये ब्रुक् साहियने लिखा है-

#### JANGHARA

A large somewhat turbulent Sept of Rajputs, chiefly found in Rohikhand. Their name is said to mean "Worsted in war" (Janghara) which was derived from their defeat by Raja Hirandpal of Bayana or Shahabuddin Gouri.

Divisiors Tarai and Bhur

Page 21 of tribes and castes of N. W. P. &Oudh vol: III by W. Crook B. A.

त्रिक साहय बी० ए० द्रग्हन्स ऐंड कास्ट के प्रथम भाग के पृष्ट १६१ में तखानों के भेद हिन्दुओं में ८५६ मुसलमानों में ७६ हैं। इन में से मुख्य २ यह हैं।—

सहारनपुर में

१ वन्दरिया

२ ढोंली

३ मुख्तानी 🥕

ध नागर

**५तरलोईया** 

मुजफ्फर नगर में

६ ढालवाल अर्थात् ढाल वनीने

वाले

,७ लोटा

वेरठ में

८ जंगहारा राजपूतों का भेद घुळन्द शहर में ६ भील

मलीगढ में

११ चौहान

मथुरामें

१२ वामन वढ़ंई

१३ सोसार्निया

आगरे में

१४ नागर

१५ जंगहारी

- फर्र खावाद में

१६ प्रोतिया

०७ चरेतिया

सेनपुरी में

, १८ उमारिया

एटे में

१६ अंगवारिया

२० घरमनियां

२१ विसारी

२२ जलेसरिया

२३ ऊषरभोला

बरेली में

,२४ जलेसीरया

विखया में

२५ गोकुल वंशी

२६ बस्ती में

२७ दकिवजा

२८ सर्व रिया

२६ गोंडे में

३० खैरानी

३१ सोंदी

बारावंकी में

३२ जयसवार

३३ मिर्जापुर में ५ सेद हैं

३४ क्षेक्स्सवंशी

३५ मागधिया ३६ पूर्विया

३७ उत्तराहा

३८ खाती

बरेली में

३६ मथुरिया

४० घीमाण

४१ खानी

विजनोर में

४२ द्ह्मन

४३ अगरया

४४ लाहोरी

४५ ओकोसकास

४६ वस्ती में

४७ कोर्काश वंश

४८ छोहार बढ़ई

इन में जांगिडा शब्द भी नहीं

आया ।

Ē

शेरिंग साहिय ने भी कहीं नहीं

लिखा। ्

थ—भ्रम इन पुस्तक वालों को यह हुआ कि 'योग' चूंकि मैथिलों का उपमेद है अतः जाँगिडा भी मैथिल हुवे परन्तु जीग, जोगी मैथिल और वर्ल्ड यह इनको कोई भी अपने में नहीं मान्ते न कभी रोटी—वेटो का व्यवहार हुवा न है। तथा मैथिल मत्स्यादि भक्षक हैं। इनमें-मद्यमांस क्रू तक नहीं गया।

५—वाँ भ्रम इन पुस्तककारों का यह है कि ऊट पटांग विना सिर पैर और विना प्रमाण की मनघडन्त कथायें लिख डाली हैं कि श्रीकृष्ण के लिये लकड़ी चीरी थी तब से यह जाति हुई।

हमारे ऊपर के अन्वेपण से स्पष्ट सिद्ध हो चुका 'जांगिडा' यह शब्द वैदिक है, शुद्ध है किसी का अपभ्रंश नहीं है। साथ ही यह भी निश्चित हो चुका कि 'जांगल' भी ब्राह्मणों का एक भेद है। देखी शेरिंग की पुस्तक भूमिका भाग २)'

यह जाति लकड़ी पर शिल्य करना, पत्थर की मूर्ति आदि बनाना, ठेके लेना, ओदि कार्य करते हैं। मन्दिरों के पुजारी और महन्त भी हैं। शिल्पकार्य करने से ही पांलाराम जी ने इनकी वर्व्ह लिख मारा। वास्तव में बद्ध कोई खतन्त्र जाति नहीं क्योंकि इस काम को ब्राह्मणादि चारों वर्ण करते हैं परश्च अन्य यवन भी करते हैं। इस कर्म को पूर्वकाल में भी सब वर्ण करते थे जैसा कि लिखा है।

'त्रौवर्शिको स्थं क्वर्यात्तस्य जात्यंतरस्यच,

(वौधायन)

अर्थात् तीनों वर्ण रथकर्म, यह ई आदि का कार्य करते हैं तथा अन्य जातियें भी। इसीसे अन्य शूद्रादि जाति के बनाये हुवे काष्ट के यह पात्रों का यझ में निषेध है—

'अचंक्रवर्तीपशृद्रकृतासूर्ध्वकपाला---

मिनहोत्रा स्थाली' हिरग्यकेशीय सूत्रा ३।७

अग्निहोत्र की थाली शूद्ध सत न हो। वस इन प्रमाणों से स्वष्ट सिद्ध है कि वर्द्ध जाति कोई खतन्त्र जाति नहीं है अपि तु इस कर्मकों तीनों वर्ण पूर्व से ही करते चले आये हैं। इस विषय का अधिक विवेचन शिल्पश्रेणों में लिखा जावेगा। सो इस जाति के लोग भी द्विजाति मात्र की उचित वृत्तियें करते हुवे ब्राह्मण हैं।

् यह ब्राह्मण कुरुक्षेत्र समीपवर्ती जांगल देश नित्रासी हैं। और इनके शासन ( अवटंक ) भी १४४४ हैं। गौड़ों का आदि देश भी यही ब्रह्मिष देश हैं। और गौड़ों के शासन भी १४४४ हैं। आनार, विचार, व्यवहार सब गौड़ों के समान होने से इनकी गणना गौड़ों में ही की जा सकती है।

# स्रंगिराबंध का वंगिन

अग्नि के पुत्र बुद्धिमान अंगिरा के व'श को झुनो, जिस के साथ भारद्वाज और गौत्तम भी हुवे हैं।

महातेजस्तो इयुमान के अंगिरा और देवय २ हुये। अंगिरा के मरीचि की पुत्री सुरूग, कर्दम की पुत्री सराट् और मनु की पुत्री पथ्या, ये ३ स्त्रियां हुईं।

सुरूपा से बृहस्पति, खराट् से गौत्तम और पथ्या से, अदन्ध्य . वामदेव, उशिज, धृष्णु, ये पुत्र हुये संवर्त, मानसपुत्र कहाये।

विचित, वर्णास्य और शरद्वान् ये उतथ्य के पुत्र हुये। उशिज दीर्घतमा, वृहदुक्थ्य, ये वामदेव के हुये। घिष्णु कापुत्र सुधन्वा और सुधन्वा का ऋसु और रथकार हुये। वृहस्पति का महायशस्त्री भरद्वाज हुआ।

इस प्रकार अंगिरावंश का वर्णन वायु पुराग अ०४ में लिखा है।-

श्णुताङ्गिरसी वंशमग्नेः पुत्रस्य घीमतः ।
यस्यान्ववाये संभूता भारहाजाः स गौतमाः ॥ ६६ ॥ /
देवाध्यांगिरसो मुख्या इषुमन्तो महीजसः ।
सुद्धपा चैव मारीची कार्दमी च तथा खराड् ॥ ६७ ॥
पथ्या च मार्नवी कन्या तिस्रो भार्यास्त्वधर्वणेः ।
इत्येतांगिरसः पत्यस्तासु वक्ष्यामि संततिम् ॥ ६८ ॥
भथर्वणस्तु दायादास्तास्तु जाताः कुलोहहाः ।
उत्पन्ना महना चैव तपसा भावितात्मनाम् ॥ ६६ ॥
स्दस्यतिः सुद्धपायां गौतगः सुपुचे खराड् ।
अवन्थ्यं वामदेवं चैवोतथ्यमुशिजं तथा ।

धिष्णुः पुत्रस्तु पथ्यायां संवर्तश्चीय मानसः।
विचितश्च तथा यास्यः शरहाश्चाप्युतथ्यज्ञः १०१॥
धशिजो दीर्घतमा वृद्रदुक्थ्यो वामदेवजः।
धिष्णु पुत्रः सुधन्वास' ऋभवश्च सुधन्वनः॥ १०२॥
रथकाराः स्मृतादेवा ऋपयो ये परिश्रुताः।
वृहस्पते र्भरहाजो विश्रुतः सुमहायशाः॥ १०३॥
अगिरसस्तु संवर्तो देवानंगिरसः श्रुणु।
वृहस्पतेर्यवीयांसो देवानंगिरसः स्मृताः॥ १०४॥

वायु पुराण अ० ४

मरीची की कत्या, सुक्ष्ण, कर्दमकी कत्या, खराट, मनुकी कत्या, पथ्या यह ३ स्त्रियें अङ्गिरा महर्षि के हुई इनकी सन्त्रति इस प्रकार हुई सुक्ष्ण के चृहस्पतिः, खराट् के गौतम हुवे। पथ्या के पुत्र अवन्ध्य, बामदेव, उशिज्, धृष्णु, संवर्त, विचित, अयाख्य, शरहान् अशिन, दीर्घतमा, वृहदुक्थ्या, हुवे। इनमें धृष्णु के पुत्र सुधन्वा, इनके ऋमु और रथकार हुवे।

## कुछ गोत्र तथा प्रवर।

| गोत्र            | प्रवर                             |
|------------------|-----------------------------------|
| भारद्वाज         | अङ्गिरा१ वृहस्रति २ भारद्वाज ३    |
| उपमन्यु 🐇        | वसिष्ठ १ इद्र प्रमद् २ भरद्वसु ३  |
| वशिष्ठ           | वशिष्ठ १ .                        |
| कश्यप            | काश्यप १ आवत्सार २ नैधुव ३        |
| मौद्गहय -        | अङ्गिरा १ भाग्यंश्व २ मौद्दगत्य ३ |
| जातुकर् <b>य</b> | विशिष्ट १ अत्रि'२ जातुकर्ण्य ३    |
| ृशांडिएय         | शांडिहयू १ असित २ देवल ३          |
| कोंडिन्य         | बङ्गिरस १ वाईसात्य २ भारहाज ३     |
| गौतम             | अङ्गिरा १ आयास्य २ गौतम् ३        |
| ् अध्यसर्पण      | विश्वामित्र १ कीशिक २ अधमर्पण ३   |

| वत्स       | भागंव १ च्यवनं २ आप्तुवान ३              |
|------------|------------------------------------------|
| घामदेव     | अङ्गिरस १ वामदेव २ वार्ह दुक्थ्य ३ -     |
| ऋश (?)     | अंगिरस १ वृहस्पति २ भारद्वाज ६ वान्युन ४ |
| _          | मातवचस ५                                 |
| लौगाक्षि 🕒 | कश्यप १ आवत्सार २ वसिष्ठ ३               |
| वच्छस (१)  | भृगु १ च्यवन २ आसवान ३                   |
| गविद्यिर   | अत्रि १ आर्चनानांश २                     |
| विद        | भार्गव १ च्यवन २ और्च ३ आप्तवानु ४       |
|            | जामदग्न्य ५ .                            |
| दीर्घनमस्  | र्थागरस् १ उतथ्य २ दीर्घनमस् ३           |
|            |                                          |

#### शासन

इन के शासन १४४४ हैं। कुळ आगे दियेजाते हैं— जाङ्गिडों के ऋावान्तर भेद।

#### - अ—आ

्थासपाल या सुपाल, भारलीया, अटिल ् अक्दयाल, अढकी-लिया, अज्ञी, अमेरिया, अरोदिया, अलवरया, आसल्या, आँखत-चाल आमेरा, अटवाणिया, अखल्या, अगन्या, अगन्त,

[इई]

इनाया

ंड-क

उदाणे, उउजैनवाल, उजीरपुरिया, उड़ीचवाल

ओ-औ

धीमरवाल, भीसतवाल, भोछतवाल ।

### िक ो

काले, काकोडिया, कोतकथल्या, कटलणा, कटड़ीवाल। कटारिया, काकटेनया, काकटायन, केलोया, कलोनया,
कादित्या, कपूरवालया, कपूरिया, कलेया, कोलथल्या, कोतकथल्या, कीशल्य, कासलीवाल, कचुरिया, किंगा, कमलपुरिया, केसवान्या, कावेईया, कोमलया, कौढाला, कुलरया, कंवलेवा, कडलवा, छुवाल, छुसंविवार, करवाल, करल, किजागिरावा, 'किजाझाडेला, कठमाणिया, कोखतला, काणोदा, कहसूरिया, ककड़ावा,
केराया, ककरोलिया, काकढीवाल, कढवाण्या, कसावट्या,
कीलक, कस्तूरिया, कूमावच, कानास, कम्पू, कूचेरिया, कसमोरया, कोहवाल, कालवड़ा, करोता, काटर, काकट्या।

## [ख]

खर्तंडया, खरेडवाल, या खंडेलवार, खोकी, खरान खर-माल्य,जजवाणया, खोरवतल्य, खरेराटया, खरनाल्य ।

#### (ग)

गाले, गोगोरिया, गच्ची; गोढरीवाल, गोदया गोढ्वाल गुवा लंना, गाजवा, गेवाल गोवीवाल, गरजव्या, गर्धेडिया।

## [घ·] ·

घाम्, घूवरया, घाटीवाल, घामरघूंमा ।

## [घ]

चानी, चेचावा, या चेचेवाल, चन्देवा, चरिखया, चराबी-वाल, चिचोया, चारसल, चापल, या, चावले, खोई वाल, चरिबया, घोचवा, खूपल, चीताणया ।

( छ )

- छिछोस्रिया, छड़िया ।

#### ( ল )

जापलवाल, जाले, जालवाल, जिरीपाल, जालोढिया, जडवाल, ् 'जोलानया, या, जूलाराया, जेपाणिया, जटावा, जालूंडया।।

#### ( **भ**त )

भरवाल या, भलभल्या, भिटावा, भीया, भीलाया, भाजडा, झौडूंदा, भाडोला, झामडोला, झलाएया।

( ਦ )

् टोर, टांडे, टकीवाल,

## (८)

ठांटवाल या, ढांटवालिया, ढाढ याडिया, ठागवाल', ठोठरवाले, थालवाग्या, -

## ( ख ) `

इंटपाल,इंढोरिया, डिडोस्या, डेलोला,या, डेरोला, डायल वाल, डोईवाल, डामल वाल, डसाण्या, डावरवाडिया।

## (तं)

ं् त्रालिचड़ी, तिगन्या, तेरानं, तरानों, तोनगुरिया, तामडोलया, वालिचड़ा, तलवाएया, वलाणया, तगाला ।

#### (द)

दापम, दनेवा, दमबीवाल, दड़वाल, दुजड़ या, धिज्जड़, देसी-दिया, इन्द्रवाले, दसुदनी, दमन, देनी वाल, देहमी वाल, दाईमा, दाने।रिया, दन्देवा, ददवाल, दुगेसर, दीहावड़ा, दरोलिया, ददील्या, दासरा, दमण, दीपासरा, दापमा, दादरवाल, देहमण्।

#### (ध)

धामा, धाराणो, धेमन, या-धिमुन्या, धनेरवा, या धानेरवाल, धन्धरी (या) धन्धरीवाल, धम्मी (या) धम्मीवाल, धराण्यां, धामण, धामूं।

#### (न)

नारनोलिया, नीशल, नसपाल, नेपालपुरिया, नागल, नीसांण, नराणया, नेपचवाल, नेराद्दत, नाधल, नगल्या।

#### (प)

पीमाडिया, पामर या प्रसर, प्रवाल, पासुरिया, प्रनालिया, पडवाल, पालडया, पुंवाल, पानीवाल, पंड्यारा, पेड़ीवाल, पाल-डिया, पटोदिया, पंचौली, पारेलवाल, पुडानिया, पह्लीबाल, पल-बाल, पमार, पाडला, पालेची।

(फ़)

फरी, फरडोदिया

#### ( बं )

यद्छे, योन्दवाल, यड्वाल (या) बाडेवाल्या, बून्दिया, वहूरली बेल्दा, बीजाणी, या, बीजन्या घोदल्या, बांस, बर्डवा, वेडीवाल, बुंबाल, वरनेला, धुचर, बीसापती, बांसड़ा. बरलवा, वेरीवाल, बवेरवाल, बुरडक, वरवाडया, बोरचाहया, बीवाल, बुडेत्या, बुडवाल, ववीया, बरजणया, बामणया, वूच, यडवाल घोदड़्या।

#### (स)

भरोणिया, भिडयाल, भोले, या भोली ( या ) भेले, भव्दानिया, भदेरया, भावलेल, भदेरचा; भईया, भदाणया, भरेवाडया; भूवाल, भाषश्रोदा, भादवाल, भड़ावा, भावडेल, भूदंड ।

#### (स) '

मैन, मानिहन्या या, माहन्या, मंहीवाल, या मांहीवाल, माहै-या, मनीठिया, मोखरीवाल, मोकरवाल, मंहादिया, माल, या मालवाल, मेरानिया, मार्गिया, मीसन, मारोहया मेवाड़ा, मानी- डया, मूछाल, मूडेल; मईवाल; मोटरवाल, मालूगुया, मेडीवाल, महावरया, माकड, मोरवार्ल, मोरीवाल —

#### (₹)

रोळीबाळ, रोसामा या, रोसाचां, राजूननी, राजोत्या, राजी-रिया, रीक्षावाळ, रावतरेट, रीवाडया, रोमेळीवार, रीसैया, कडा-इया, कढ़वाळ, कळया, रोजारा, रोडवाळ, रा पोडया, रोप, रेत्या, रेवाळ, रंगवाया, रीचड़, कखड़ीवाळ, रतावज'।

#### (छ 🕽

लक्षेदया, ( या ) नादोरिया, लघोरिया, लूरोल्य, लामडीवाल, लोहारिया, ( या ) लोहानिया लुजा लदोईया लूबाणिया लुंडीवाल।

## ( a )

वन्डेला, वछानिया, वन्दवान्यि, विजोडिया, वालधनी, वफ्ते-डया, वडदुका, वालदिया, वीजदिया, बुटर, वराडया।

#### (श)

शाला, शुहानिया

#### (刊)

ं सामलोदिया, या सामलोडिया, सामलीवाल, संगरजानी, सामुवील, सीलफ, सूई, सकाल, खाल |या खार, सीकडी यां सीकडी, सहारन, (या) सारन, सम्मी, सांमडीवाल, सैवाल सिरधन्या. सेमा, सीधड़, सीकरन्या, सेदीवाल, सोसानिया, सर्गपा सीलवाल, सीलसी, सोजतवाल, सोमरवाल, स्लाणया, सेई-वाल, सामदया, स्वरवाल, सवलोदया, सावड़, सीवाल, सारण्या, सोसनीवाल, सोमडवाल, सोंगणया, सीलोडिया, या सीलोडिया सक्तवाया सिलोनया।

#### (ह )

हरयाने, हरसोलिया, ' हर्सत्राल, हस्तवाल, हसेवा,\_ हरसुख, हस्तिया।

# गीड़ोंकाचीयामेदसेथिलब्राह्मण गोड़

## पष्ट १९६ से सस्मिलित।

यह ब्राह्मण मिथिला दिश में विशेषकर हैं। इन के धुः भेद हैं १ मैथिल २ सारात्री ३ जोग ४ चंगोल।

इन के गोत्रों का वर्णन—

| गोत             | उपाधिः          | स्थान  |
|-----------------|-----------------|--------|
| कश्य र          | पाठक            | शकुरी  |
| शासिहरुय        | नोभा            | वहिंयम |
| घटस             | <b>द्वा</b> कुर | नागवार |
| <b>सावर्शेय</b> | मिश्र           | दादरी  |
| भारहाज          |                 |        |
| कात्यायन        | चन्धरी          | यलरिया |

गर्भ पराशर वैयाद्ययाद 'गीतम जमदिन

मिथिला देशके वर्तमान प्रभु श्रीमान् महाराज सर रमेश्वर निंह जी K. C. I. E. इनो ब्राह्मण जानि के भूषण शासन कर रहे हैं। आपने हिन्दू यूनिवर्सिटी खुलवाने में अनन्य परिश्रम किया है। , आपके यंश का वर्णन इस प्रकार है।

सन् ७५६ से श्रोईनवार मैथिल बाह्मण कुलके राजा हुंगे।

| भैरवसिंह ३६      | वर्ष | विश्वास मदादेवी २ वर्ष              |
|------------------|------|-------------------------------------|
| देवसिंह देव ६३"  | פנ   | गङ्गा मारायण १ "                    |
|                  |      | हृदयनागयण ३५ "                      |
| शिवसिंह देव ३🖁   | 27   | हरीनारायण १४ 🥕                      |
| इद्मावसिंह देव ६ | J)   | ं इतनरायण १५ ,,                     |
| लखिमामहादेवी ६   | "    | 'कंपन, <sup>र</sup> ,य <i>ा</i> ४ " |

इसके बाद १० वर्ष तक मिथिला देश विना राज्य के रहा। फिर खर्डा बलाकुल के द्वीयायिक महामहोपाध्याय महेन ठक्कुर को अकवर ने मिथिला का राज्य दिया इन के बंश को वर्णन—

१ महेश ठक्कुर १४ वर्ष भीपाल ठक्कुर १३ शुभङ्कर ठक्कुर ३६ पुत्रपोत्तम ठक्कुर ६ नारायण ठक्कुर १८ मुकन्द ठक्कुर २७ महिनाथ ठक्कुर २२

महाराज राधवसिंद ३६
'विष्णुसिंद ३६ं
"नरेन्द्रसिंद १७
"प्रतापसिंद १५
"माधवसिंद १३
"छत्रसिंद ३३
व्ह्रसिंद १०६ं
महेश्वरसिंह १०, ७ मास ६ दिन

महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह वहादुर G. C. I. E. ३७ वर्ष राज्यकर कें. १७ दिसम्बर सन् १८६८ को स्वर्गवासी हुवे। अब एनके छोटे भाई श्रीमान महाराज सर रमेश्वरसिंह जी K. C. I. E. मिथिला देश काशासन कर गहे हैं। ईश्वर करे आप सहस्रों वर्ष राज्य करें॥

# गीड़ों का पांचवाँ भेद उत्कल ब्राह्मण

उत्कलेन नृपेन्द्रेण पुरा खिवपये द्विजाः ।
गङ्गातटस्यिताः केचिच्चानाध्य विषये खके ॥
पुरुषोत्तम पुर्यो वै जगदीशस्य सेवने ।
यज्ञान्ते स्थापयामास खनाम्ना तान् द्विजीत्तमान् ॥
ते द्विजाश्चोटकला जाता जगदीशस्य सेवकाः ।

अर्थात् उटकळ देश के राजा ने गङ्गा जी के तट से अपने देश में ब्राह्मण बुळाये इन से यज्ञ कराया और धाने देश के नाम ' से इन का नाम तैळङ्ग ब्राह्मण किया। पेसा ही हरिबंश पुराण के १० वे' अध्याय में ळिखा है।

पूर्वेक प्रमाण से सिद्ध है कि यह भी गोंड़ ही तैलङ्ग में बसगये क्योंकि गङ्गा के तट परंगींड़ ही थे।

यह जाति उत्कल (उडीसा) में है। इनके ३ उपमेद नि झ लिखित हैं--

| instant of the second of the s |                 |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| . १ भेइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | २ मेद             |                  |
| गोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ৰ</b> ণাখি   | काश्यव            |                  |
| शंदुकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ओझा             | गौत्तम            | महापुत्र         |
| कार्यप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तिवारी          | n .               | पंडे             |
| वृतकी शिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ्रमिश्र         | ,,                | शानूथ            |
| भारहाज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शतपथी           | शस्युकर           | -                |
| गीतम -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पाफे            | भारद्वाज }        | सेनापति          |
| <b>सुद्</b> गल .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , <i>"</i>      | मुद्दगल 🕽         |                  |
| षशिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रह -            | , ·               | नेकाच, मेकाब     |
| <b>क्विल्ड</b> ध्यज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नन्द            | गीतम              | पधि              |
| घरगोतम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दस<br>          | भाग्द्धाः<br>गौतम | पालि<br>सोथरा    |
| अप्रेल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शाङ्गीं         | 411.CH            |                  |
| . ક્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सेद             | गौतम              | पश्यालोक         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३ श्रेगी हैं    | <sub>N</sub>      | <b>घर</b> ·      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्री दक्षिण     | काश्यप .          | सुघीग्ध<br>दीयथा |
| · गोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>खपा</b> त्रि | "<br>मुद्गल       | पर्यारी          |
| शम्भुकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मिश्र<br>मन्ध   | गौतम              | खुन्ते .         |
| भारद्वातः<br>गीतम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कोठा            |                   | द्रारावर         |
| <b>मु</b> द्दगल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रहपथी         | घरगौतम            | बाहाक            |
| धरगीतम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | त्रिपाठी        | _                 | -0               |

अथ्रेल रथ चिशिष्ट साङ्गी घृतकौशिक अचारजी महापात्र

दास

|                  | ३ श्रेणी पनयारी       |              |
|------------------|-----------------------|--------------|
| বাঙ্গ            | <b>उ</b> पाधि         | <b>उपाधि</b> |
| दक्षिणी श्रणी के | मिध .                 | पार्च        |
| समान             | पाँडे                 | , कर         |
|                  | महिंथी                | पिन्न        |
|                  | पर्डा                 | पन्निप्राही  |
|                  | नायक                  | सीधरा        |
|                  | য়ান্ত্র্থ 🦜          | दास          |
|                  | संनापति .             |              |
|                  | नेकाव मेकाब           | -            |
|                  |                       | <b>\</b>     |
|                  | ८ र्थ श्रेणा          |              |
|                  | दक्षिण श्रेणी के समान |              |

#### 3475

## पञ्चद्राविड (Southern Division) ब्राह्मण

कर्णाटकाश्च तैलङ्गा महाराष्ट्राश्च द्राविद्याः । गुर्जगश्चेति पञ्चेते द्राविद्या विन्ध्यदक्षिणे ॥ १ कर्णाकट २ तैलङ्ग ३ मद राष्ट्र ४ द्राविद्य ५ गुर्जर यह वि-न्ध्याचल के दक्षिण निवासो ५ द्राविद्य हैं।

## द्राविड देश

र्वेकटाचलमारभ्य कुमारिकत्यकाविध ।
द्राविडाच्यो महादेशः सर्पाकारेण संस्थितः ।
तत्र स्थिता च ये विष्राः द्राविडास्ते प्रकीर्तिताः ॥
वेंकटाचल से लेकर कत्या कुमारी तक वर्षांकार जैमा द्राविड
देश हैं, वहां के निवामी ब्राह्मण द्राविंड नाम से विख्यान हैं ।

# पञ्चद्राविडों का प्रथम भेद कर्णाटक क्राह्मग

## कर्णाटक देशपरिमाण

स्रुज्णाया दक्षिणे भागे पूर्वे वे सहापर्वनात्। उत्तरे दिम गोपालाद् द्रविडाङ्चेव पश्चिमे ॥ देशा कर्णाटका नाम—

अथांत् हण्णा नदी के दक्षिण भाग में सहााद्विपर्वत से पूर्व, हिम गोपाल से उत्तर, द्विष देश से पश्चिम में कर्णाटक देश है ॥

## कर्णाटक ब्राह्मणीं की उत्पत्ति-

तक्ष्यश्चमहीपतिः॥
स्वदेशे वासयामास महाराष्ट्रीद्भवान् द्विजान्।
तेभ्यश्च जीविका दत्ता प्रामाणि विविधानि च॥
कवियादि नदी संस्थदेवतायतनानि च।
स्वदेश नाम्ना चिख्याति प्रापिता तेन भूभुजा॥
ते वै कर्णाटका विद्रा वेद वेदाङ्गपारगाः॥ प्रा० मा०

अर्थ-कर्णाटक देश के राजा ने अपने देश में महाराष्ट्र झाहाण बसाये उनको जीविका, प्राम, मन्द्रिर आदि दिये। अपने देश के नाम से उस राजा ने ब्राह्मण अर्थात् कर्णाटक झाह्मण ऐसा नाम किया वह वेदवेदाङ्गों के जानने वाले हुए॥

# कणीटक के किस राजाने किस समय में वसाये यह ज्ञात नहीं हुआ।

कर्णाटक ब्राह्मणों के ८ उपभेद हैं १ हैग २ कान ३ शिवेलरी ४ रिगीनारा ५ कैदाव ६ कर्णटक ७ मैसूर कर्णाटक ८ सिरनाद।

| गोत्र                      | निवासम्था <b>म</b>   |                         |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| कश्यप                      | भैसूर                | वादकर्णाटक              |
| गीनम                       | र्वें नर्ली र        | न्तर्गादा <u>त</u> ्    |
| भारहाज                     | श्रीरङ्ग <b>ा</b> टन | मुकिंगाए                |
| च्रिष्ट                    | देवन्यहाली           | व्यालनार                |
| विश्वामित्र<br>विश्वामित्र | ध्सोरावंतहीय         | क्तर्णवञ्चल             |
| शांडिस्य                   | मागदी                | गुरक्तिनारु             |
| <b>गर्ग</b>                | सुदुवागालू           | नर्वानकर्णाट क          |
| अं गिरा                    | मालोच                | पेरीचरण                 |
| वत्स                       | सरजापूरन             | हेशस्य •                |
| भारहाज                     | श्यामराजनगरम्        | इलेकरनाढ 🕆              |
| <b>उपमन्यु</b>             | नञ्जनगुर             | प्राचीन कर्णाटंक,       |
| काश्यय                     | कुची -               |                         |
| भारहाज                     | <del>कुर</del> क     | पेरी चरन                |
| गीतम                       | शिवमंगी              | मुरकिमार                |
| शांहिस्य                   | चित्रदुर्ग           | 7.5                     |
|                            | हागलवारी             | प्राचीन कर्णाट <b>क</b> |
|                            |                      |                         |

# द्राविड़ोंका द्वितीय भेद तेलङ्ग ब्राह्मग

देशे च जैयुनि संज्ञे राजा धर्मव्रतो महान्।
सिद्धिहिं वर्तते तस्य मनो गमन संग्रका ॥
तया भूमो स राजाः वै पुर्य क्षेत्राणि यानि च।
प्रष्टुं परिभ्रमन् गेहं स्वकीयं पुनरागमत् ॥
स्नानं दानं तर्पणं च पूजां तज्ञ करोति च।
वर्तयन् यात्रा धर्मण राजधर्मेण चैव हि ॥
बाराणस्यां समायाति स्नानार्थं निजमन्दिरात्।
पुनः स्वमवनं यानि तदैकिस्मन् दिने सिति॥

अपश्यामना खपतिं चोत्थानसमये तदा । मां विहायं कृतो चायं संगच्छतिति च॥ विंदांकमःनां भतोरमागतं तमपृच्छत ॥ फ यासि नित्यं मो खांमिन् इति पृष्टे स चाऽत्रवीत्। कार्शी गमिष्य इति तामुक्ते सां पुकरववीत्॥ अहो ! नित्यं मां विहायं कथं काशीं गामिष्यति । यदमप्यागमिष्यामि १३: शभृत्येव निश्चिम् ॥ तथेत्युक्ता स नृपतिस्ततः प्रभृति नित्यशः। गत्वा समार्थया सार्क स्नानं पूजां विधाय च॥ पुनः स्वभवनं यातीत्येवं नित्य कमे सति। एकस्मिन् दिवसं तस्य भार्या भागीरथी तटे॥ गमनावसरे तीर्थात् पुष्पिणीद्यमवत्तदा । तिस्मिन्नेव दिने राजा नगरं शत्रु वेष्ठितम्। ज्ञात्वा खिदिदियोगेन चिन्तयामास तैनम । रजीऽन्ते यदि गच्छामि राज्यं शत्रुगंहीप्यति॥ ध्यत्क नौ यदि गच्छामि धर्मशास्त्रे हि द्रपणम्। 'नरैर्यात्रा न फर्तव्या येपां भार्या रजखळा'॥ (इति चिन्ताहृदाविष्ठो चित्रान् शापयामाख सन्पः ) तदा ते सर्वे विदुषो विलोक्प नृपसंकटम्। युष्पज्ञाया तु योग्यासीदुगमने च त्वया सह॥ इति तहंचनं शुत्वानृपो हर्प समेन्वितः। भार्या गृहीत्वा निरगात्तदा राजानमप्रुवन्॥ राजन् त्वया रक्षितव्या घयं सर्वे च दुःखतः।

राजा उवाच—मिय स्थिते च युष्माकं का विपत्तिमंतिष्यति ।
तथाऽपि पुष्माकं दुःखं भवेच्चेन्निकटे मम ।
आगन्तव्यमिति प्रोक्ता नत्वा भार्यं। प्रमहा च ॥
आगन्तव्यमिति प्रोक्ता नत्वा भार्यं। प्रमहा च ॥

धर्मेण राज्यमकरोत्ततः कालान्तरेण च ॥

वाराणस्यामनावृष्टिवेषेण सर्व अन्तवः।

दु जिताण्यमवंस्तव लुने च पुण्य फर्मणि ॥

समां कृत्वा द्विज्ञाः सर्वे निद्धयं चक्रुरादरात्।

पूर्वं धर्मव्रतेन नाऽस्मानुकं किमिति श्रूयताम्॥

विपत्ति साले युष्मान् चै ग्धिष्यामीति निश्चितम्।

सता नयं तिह्यके गमिष्यामी न स्विष्यकाः॥

इति निश्चित्य निश्चः संवामा नगरं प्रति।

स्वायतं चाव्रवीद्वाजा वद्यमान पुरः सरम्॥

वाच पेयक्षयुतान् सत्वा तत्र चावस्यच्च तान्।

धौत्तरेयान्नमवन् तैलङ्ग माण्या इति

अर्थ — जैमुनि देश में यड़ा प्रतापी धर्मातमा धर्मव्रत नाम का राजा हुआ। वह नित्य ही अपनी सिद्धि के वल से काशी जाता था। एक दिन उस की रानी ने पूछा कि आप नित्य मुझे छोड़ कर कहां जाते हो नव उस ने कहा कि में श्रीकाशी जो पूजार्थ जाता हूं रानो ने कहा कि में भी साथ ही चला कहंगी। ऐसे वह दोनों नित्य अपनी सिद्धि से काशी जाते और फिर लौट आते थे एक दिन काशी में रानी रजसला हो गई, तव राजा ने अपने योग वल से जाना कि राजधानी को शून्य पाकर शत्रु चढ़ आया है इधर रानी रजसला इसे छोड़ कर जाना योग्य नहीं फिर पिएडतों से पूछा तव धर्म शा-स्नव्य पिएडतों ने कहा आप के साथ आपकी स्त्री जाने योग्य है कोई दोप नहीं तब उनकी आजा से वह चलने लगा। ब्राह्मण बोले कि राजन हमारी रक्षा करना, राजा ने कहा, कि मेरे होने पर तुमको क्या पीड़ा हो सकती है, तौ भी यदि कोई विपत्ति आजावे तो मेरे पास आजाना। यह कहकर चल दिया। अपनी राजधानी को पाकर शत्र को जीत कर फिर धर्म से राज्य करने लगा। ें इसी समय में अब कभी गुंचिर न होने के कारण काशी में दुर्मिक्ष होगया तब सब मनुष्य कलेश को श्राप्त हुवे तब ब्राह्मणों ने सभा कर विचार किया कि अब चलना चाहिये। तेसे ही वह सब शिष्यों के साथ चलदिये। धर्म ब्रत की राजधानी में पहुंचे राजा ने सत्कार करके आने का कारण पूछा तब उन्हों ने सब कह सु-नाया। राजा ने यथा योग्य सस्मान पूर्वक उन को श्रामादि देकर बसाया। इस, प्रकार यह उत्तर देश वाली तैलङ्ग ब्राह्मण कहलाये॥

#### र्नके ८ भेद निम्न लिखित हैं

१-तेळघानीयम् २-चेछनाती ३-चेजीनाती ध-मुरक्तिनाती

•

५-काशलनाती ६-करनकस्मा ७-नियोगी ८-प्रथमशाखी

इन के गोत्रादि अन्य ब्राह्मणों के समान हैं।

# पञ्चद्राविड़ों का हतीय भेद

## महाराष्ट्र ब्राह्मण।

आसी न्तृयो महातेजाः पुरुष कुलोद्धकः।
महाराष्ट्रे ति विख्यातो यस्य राज्यं महत्त्रम् ॥
तेनाऽयं भुवि विख्यातो विषयो राष्ट्रसंज्ञकः।
महाशक प्रपूर्वश्च यस्य पूर्वे विदर्भकः॥
सहाद्विः पश्चिमे प्रोकः चौषी चैवोत्तरे खिताः।
हुवली धारवाडाख्यौ प्रामी दक्षिण संस्थितौ ॥
तत्र राज्य प्रकर्ना वै महाराष्ट्रा नृ गोत्तः।
यज्ञार्थे कृतसंकल्यो राजाऽमीद्दिक्षितो यदा॥
आहूनाः ब्राज्ञणास्तेन विन्ध्योत्त्रग्वासिनः।
तैस्तदा कारितो यज्ञो विधि पूर्वो हिकोत्तमैः॥

तेन राजा प्रस्त्रोऽस्ट्र्शै दंानान्यनेकशः।
गोभू हिरण्य वस्त्राणामन्नस्य च विशेषतः ॥
स्वरेशे वास्यामास तान् द्विजान् यज्ञमागतान्।
स्वानाम्ना प्यापृयामास दत्वा प्रामान् सदक्षिणान्॥
तपति पर्व रागोश भीमा कृष्णा तट स्थितान्।
तेन जाता महाराष्ट्रशाहरणाः शंसित जनाः॥

अर्थ—पुरुष के कुछ में एक राजा बड़ा प्रतापी हुआ जिसका राज्य महाराष्ट्र कहलाया। महाराष्ट्र देश से विदर्भ पूर्व, सहाद्रि पर्वत पश्चिम, तापी नदी उत्तर में हैं, वहां के राजा ने यहा किया तब उसने विचार कर विन्ध्योत्तर वासी ब्राह्मण यह कराने के लिये घुलाये, यह करने के पश्चात् यह इनको ब्राम, दक्षिणा आदि देना भया। तब उस महाराष्ट्र राजा ने अपने देश के नाम से ब्राह्मणों को विख्यात अर्थात् महाराष्ट्र ब्राह्मण किया।

## महाराष्ट्र ब्राह्मणीं के गोत्र।

भार्गव घत्स जमद्गिन : पराशर कौशिक अगस्ति कौरिडन्य भारद्वाज वशिष्ट विश्वामित्र मौनस काश्यप প্রা शालङ्कायन उपमन्यु कुत्स कृष्णात्रि श्रीवत्स गागं रैश्य शांहिस्य शाकरायन सुद्गल **चा**त्स्यान मार्ड्य वात्स्य ग़ालुब शार्य गृत्समृद्

वैतहस्य श्रीनक कर्व अधमर्पण जिल्ह्यस्य पैर्थिनस्य धृति चन्दर अंरी

## महाराष्ट्र ब्राह्मणों के नियन लिखित १४ विभेद हैं

१ कहाडे ८ नामंदी
२ योङ्कणस्थ या जित्तपाद्यन १ मालदीय
३ देशस्थ १० देवरुखे
४ यज्जर्वेदी ११ काफ्री
५ अभीर १२ किरजन्त
६ मैत्रायण १३ शबसे

७ चरक १४ विशुल

## १ कहाड़े के निम्न लिखित गोत्र हैं-

काश्यप यादरायण कीशिक वत्स मुद्गल अत्रि (भर्भरे) नैध्रुव भागंव वैन्य भारद्वाज कीग्डिन्य[रिंगे] गौतम पार्थिव शांडिल्य उपमन्यु [दिके] वशिष्ठ अङ्गरस (धमनकर) गार्ग्य विश्वामित्र हुलश

ट अङ्गिरस (धमनकर) गार्ग्य विश्वामित्र छुळश ळोहिताझ [ ओझे ]

# २ कोङ्कणस्थ ब्राह्मणों के गोत ।

**उ**वाधि गोत्र शांडिल्य जोशी जोशी कश्यप असित जोगा दातार श्रावतमार केल्ड्राकर ਲੇਲੇ देवल मैध्र व मेरे लावते तुलपुरे उमले काले फलको स्त्रिन्तरे

| उपाधि नाम            |                     | •              |
|----------------------|---------------------|----------------|
| भानु .               | गोडशे               | सोमन           |
| कानेरे               | पाटनकर              | स्रितरे        |
| गोख्छे               | विद्वांसः           | <b>बा</b> हिरे |
| खाडिलक <b>र</b>      | विदस्रे             | तिहाक          |
| वैवलकर               | निदस्रे             | भोयले          |
| वेलनकर               | घामवतकर             | थांकर          |
| सुंकले               | तावनकर              | दामलें         |
| बादये                | उगुल ⁴              | पारछुरे        |
| कर्मार <del>कर</del> | नरवाने              | व्यास          |
| छत्रे <sup>.</sup>   | कुरुम्वथे           | पावगी          |
| भटु                  | परहनीकर             | डोनरे          |
| दातिर                | राणे                | कोशरेकर        |
| <b>घेटकर</b>         | वेहरे               | <b>अम</b> डेकर |
| काटराने              | षांदरे              | मान्ते         |
| धोसरे े              | गोवालकर             | स्रावनकर       |
| खेतरे                | गनुपु <del>डे</del> | सिच्ये         |
| तैत्तर               | काणी                |                |
| गानु '               | सहस्रवृद्धे         |                |
| सिथोरी               | रिसबुद              |                |
| कानड़े               | टकले ्              |                |

पुरुकुतम त्रमदेस्यु चिष्णु ब्रुध इम गोतन महेदले किडमिडे

पुरु कुत्स त्र दस्यु नित्यु न् (न इस गोत्रज सहस्र दुसे भीड़

| देत्र                  |                       | दीम्पलकरे             |                     |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                        | परांजपे               | वैशम्पायन             |                     |
|                        | सोक्लिकर              | भार भोके              |                     |
|                        |                       | ~~0~··                |                     |
|                        | गोत्र                 | माम उपाधि             |                     |
|                        | सात्रेय<br>।          | जोग लेक्र<br>भाड भोगे | अथवले<br>भाडकर      |
|                        | अर्चनाना <del>स</del> | - घापेकर              | मोने ़              |
|                        | ।<br>इयाचाश्य         | <b>चिपो</b> लकर       | घोलकर               |
|                        |                       | फड़के<br>चिपर्छकर     |                     |
|                        |                       | चिताथे                |                     |
|                        | •                     |                       |                     |
| भार्गव                 |                       |                       |                     |
| , T                    | <b>ৰ</b> ণাখি         |                       | उपाधि               |
| ।<br>च्यवन             | भागवते                | <sup>।</sup><br>ख्यवन | जोशी                |
| ।<br>आप्नव             | <b>पें</b> डरी        | स्रीर्व               | गागरे               |
| ा<br>भौरव              | कुन्ते                | जामद्र                | न्य काले            |
| ा<br>जामदृन्य          | t                     | ंघरेस                 | उकाद्वे             |
| •                      |                       | •                     | मालशे               |
|                        | <b>b</b>              | अङ्गिरा               | ~                   |
| -                      | 1                     |                       |                     |
| घहिस्पत्य              |                       | सैयन्य<br>।           | अमहिय <b>व</b><br>! |
| भारद्वाज               |                       | भाग्ये                | भौर्स               |
| 'इन गोलों के उपाधि नाम |                       | उपाधि नाम             | उपाधि नाम           |
| गोखले ·                |                       | जोशी<br>भोजन          | साणे<br>सिम्पै      |
| विद्या ·               |                       | धोराट                 | (७+५                |

ţ

| मनोहर .     | घ णेकर           | दहाले            |
|-------------|------------------|------------------|
| धागलकर      | भागवते           | <b>जै</b> ल      |
| घैनास       | धतर्भे           | धायदे            |
| देव         | भांगलेकर         | सराटे            |
| सोवनी       | केतकर            | विद्यानस         |
| रानडे       | <b>यो</b> र      | करन्दीक <b>र</b> |
| टेनेकर      | लोन्धे           | गोले             |
| जोशी        | घटसे             | रदंधि            |
| घांगूरडे    | भुसकुटे          | मेरेय            |
| अच्छा वांला | मति              | भागवर्त          |
| ंबाचछे      | सुतार            | <b>ल्टिमये</b>   |
| राहालकर     | वैद्य            |                  |
| कारलेकर     | वेदेकर           |                  |
|             | भट               |                  |
|             | दावक '           | •                |
| •           | - महेशकर         |                  |
|             | <b>बान्वे</b> टे |                  |
|             | पौलबुधे 🛒        |                  |
|             |                  |                  |
|             |                  |                  |

### वसिष्ठ

|           |        | •        |                   |
|-----------|--------|----------|-------------------|
| इन्द्रशमद | `      | •        | मैत्रायरुख        |
| अभिरद्वसु | •      |          | कौरिडन्ये         |
| ्डपाधिनाम |        |          | <b>उपाधिना</b> म  |
| मोडकं     | साध्ये | साथे ,   | <b>' ਪਣ</b> ਬਬੰਜ, |
| दान्देकर  | धारु   | अभ्यङ्कर | थचारी _           |
| दातार _   | ओक     | नाटू     | फणरो :            |
| विनोद     | गोकते  | काकलकर   | वागुला            |
|           |        |          |                   |

| भरत कन्डे       | वोडशे                |   | पोणक्रशे | विन्हें |
|-----------------|----------------------|---|----------|---------|
| कार लेकर        | 🐫 ञ्चोतंकर           | æ | दाग्टों  | महांबल  |
| षापट '          | खरपूरे ·             | - | गोवंते   | भभे     |
| <b>मेन्ध्ये</b> | कोपारकर <sup>्</sup> | • | वैध      | शाक्रकर |
| ^*              |                      | • | पर्वत्ये | दिघेकर  |
| _               |                      |   |          |         |

#### विश्वामित्र ।

| उपाधि<br>अधमपंण घाला<br>धाभ्रव चिहरी | अधमर्वणं<br>कीशिक<br>, उपाधि | पाल्डएडे<br>शतकर<br>. फाटके | गीडवोले<br>शेरडे<br>_कीस्टकर |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                      | 7 उपाय≕<br>खरे               |                             |                              |
|                                      | खर                           | परकर                        | पेडकर ·                      |
| •                                    | गडरे                         | ं धाम                       | आगाई                         |
| ĩ                                    | देवधर्                       | आपरे                        |                              |
| -                                    | वर्तक                        | वांपये                      |                              |
|                                      | चाद '                        | कान्तिकरं                   | t                            |
|                                      | भावये                        | देवल                        |                              |
|                                      | बारवे                        | कावनेकर                     |                              |

श्रीयुत आपटे, इसी वंश के भूषण थे। आपने सस्कृत की पं धनाया है।

्रिसुना, जाता है काशो के याल शास्त्रों भी इसी वंश के रत्न थे। आपने भहांमाध्य और काशिका का प्रथम ही संस्करण विनकाल था। १८८३

ि 'चोडेकी' वंश में पं॰ राजारामे शासी वेड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति ही चुके हैं। इन्हों ने ही अग्रविद का संशोधन किया प्या।

कांच्य माळा के सहकारी सम्पादक काशीनाथ शास्त्री भी इसी महाराष्ट्र सक्ष्रदाय में बंडे विद्वान हुये हैं।

### आनंरेवल स्वर्गवासी पं॰ गोपालकृष्णगोसले

( B. A. L. L B. C. I. E. )

ऐसा कीन पुरुष होना जिलने आपका नाम न सुना हो। आप का जन्म सन् १८६६ ई० में कोल्डापुर नगर में हुआ आपने सन् १८८४ ई० में बी० ए० पास फिया और लोकोपकारार्थ फगुंसन कालेज पूना में ७०) य० मासिक पर इतिहास तथा राज नैतिक विषयों के बोफेसर नियत हुये और फिर उसी कालेज में प्रिंसिपल होन्ये। सन् १८८९ ई० में क्यार्टरली जनरल आफ सार्व जिनक सभा पूना के सम्पादक का काम संमाला उसके पहनात् दक्षिण सभा के ऑनरेरी सेकेटरी नियत किये गये। इसी बीच में अंग्रेजी मरहटी साप्ताहिक खुधारक के भी सम्पादक रहे। बोम्ये बोबेंशि यल कान्कोस पूना के सेकेटरी पद पर भी जार वर्ष तक कार्य करते रहे। पूना सम्बन्धी कार्यों से इनका आसन इतना अंचा होगया कि लोग इन्हें दक्षिण का तारा कह कर पुकारने लगे। १८६७ ई० में फिर मि० वाचा के साथ आपको बम्बई की प्रजा ने इक्न्लेख मेजा वहां इन्हों ने जा कर प्रजा की ओर से बड़े प्रभावशाली व्याख्यान दिये।

कुछ दिन पीछे ये (Bombay Legislative Council) के समासद नियत हुये १६०२ में आपने २५ रु मासिक पेशान लेकर फर्मुसन कालेज की छोड़ दिया। लाट साहब की कौंसिल में मि॰ गोखले ने प्रजा संबंधी अनेफ लामदायक ज्याख्यान देकर देश को लाभ पहुंचाने में अत्यन्त यश प्राप्त किया है। नमक पर जो महस्च घटाया गया था वह मि॰ गोखले के ही उद्योग का फल था। यद्यपि इन्होंने लाट साहय की कौंसिल में कड़ी से कड़ी बक्ता ये दों तथापि लार्ड कर्जन जैसे कड़े वायसराय ने भी इनकी बुद्धि मत्ता की अत्यन्त प्रशंसा की और इनको सी॰ आई० ई० की



पंडित गोपाल कृष्ण गोखले, सी. आई. इ

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • | • |  |

पद्यी देकर सुशोभित किया १६०५ ई० पुनः चंद्रई की प्रक्रां ने आपको इंगलेयड मेजा, बहां उन्होंने ५० दिन में ४५ प्रभावशाली चकुनायें देकर इंगलेयड वासियों का भारत राजनीति का दिग्द श्रांन करा दिया उसी समय पह इधिडयन नेप्तनल कांग्रेस के समा पति चुने गये। १६०८ ई० में आपको लाई मिस्टू की सुधार स्कीम के लिये पुनः इक्लेएड जाना पड़ा।

मिस्टर गोखले मृत्यु पर्यन्त देश सुधार के लिये तन मन धन से उद्योग करते रहे और दक्षिण अफ्रोका में कुली प्रधा नापके ही । प्रयत्त से यन्द हुई १६ फर्चरी सन् १६१५ ई० को इस असार संसार को छोड़ कर नाप स्वर्गगामी हागये।

### लोक मान्य बालगंगाधर तिलक।

(B A. L L. B)

. २३ जौलाई सन् १८५६ ई० का रतनगिरी में श्रीयत गंगाधर रामचन्द्रं तिलक्ष के घर में आप का जन्म हुआ। आपके पिता रत्क गिरी में अध्यापक था और धाना और पूना के डिप्टी एज्केशनल इंस्पेक्टर भी थे। वे बढ़े विद्वान् और साहसी पुरुष थें। इसी का-रण बालगंगाधर तिलक की बुद्धि और योग्यता अपने पूर्वजी के संस्कारानुक्रम प्राप्त हुई थी। आप के पिता, का १८७३ ई० में परलोक हुआ। उस समय आप की आयु १६ वर्ष की थी। और कोई सहारा आप के पास नहीं था। इन्द्रेंस की परीक्षा पास , करने के पश्चात् आप १८७६ में ची० प० की परीक्षा में उत्तीर्ण होगवे और सन् १८७६ में आप ने L. L. B. की उपाधि की प्राप्त कर लिया। विद्या प्रचार का आप को आर भ हो से प्रेम या और सन्१८८० में विष्णुकृष्णा चिपलकार नाम जीवी और मिन तिलक ने मिलकर ंपक नवास सङ्ख्या की स्थापना की । और मि० अगरकार ोें . A. और मि॰ हात ऐम॰ ए॰ ने इस महाही में मिलकर भारी सहायता की और इस सब के उद्योग से मरहटा और केसरी नामक पत आय भूपण यन्त्रालय से निकल के विख्यात हुए। कोलापुर रियासत के

कार्य सम्बन्ध पर टीका टिल्म्मी करने के कारण इन समाचारों पर अभियोग चलाये गये। और यह प्रथम अवसंर था जिस में मि॰ सिलक को ४ मास का देखड़ धारण करना पड़ा । 25

मि० तिलक और नाम जोषी निराश नहीं हुवे अबिर कार्य को बरावर संचालित करते रहे १८८४ में पूना की एउयूकेशन सोसाइटी की खापना की गई और इन के साथ प्रोफेसर केलकर अरप, और गोल, ने मिलकर १८८५ ई० में फर्मुसन कालिजाकी नीच डाल दी और सन १८६० में तिलक महाराज ने शिक्षा सम्बन्धी कार्य से हाथ खेंच लिया। दूसरे साथियों के मर जाने और पृथक होजाने के कारण दोनों समाचार पत्नोंका सम्पादन तिलक ने खर्म लेलिया अंद्रितीय याग्यता होने के कारण आपने चेदोंकी प्राचीनता का अन्वेषण करना आरम्भ किया और इस कार्य में अपना बहुत समय लगाकर चेदोंके सम्बन्धमें १८६२ की International Congress of Orential जा लंदन में हुई थी उस में अपने लेल मेज थे।

Indian National Congress के कार्य में भी यह अधिक भाग लेते रहे और Income standing committee के मंत्री पर पर कार्य करते रहे। १८६६ ई० में जब बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा था। उसमें मि॰ तिलंकने दुखी और पीडितों के लिये कह उठा कर पूर्न में सस्ते अनाज की दुकाने खुलवादी। शोलापुर और नागपुर में जहाँ उन दिनों प्रजा अस्पन्त दुखी थी सरकार की सहा- यता से खकाल पीडित प्रजा के लिये अनेक प्रकार के कार्य खोले गये। जिससे प्रजा को अधिक लाभ हुआ।

वेदीं की प्राचीनता पर अन्य भी कई लेख इंग्लेग्ड में भेजे जिन से आप को वहां पर वड़ी प्रसिद्धी प्राप्त हुई है। और मरहटा और केशरी समाचार के संस्थादकीय में अनेक बार जो आपत्तियाँ का सामना किया यहां तक कि सन् १६०८ ई० में ६ वर्ष का



लो. पंडित बाल गंगाधर तिलक, (पुना).

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| 1 |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • | - |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

कारावास प्राप्त हुआ। उस स्मय में भी आपने अन्य कहें विविधि गीताओं से लेकर गीता का मरहटी भाषा में भाष्य किया। और उसमें अनेक स्थानों पर अन्यान्य युक्तियों तथा गतभेदों को जीलते हुने विलक्षण विचारों को प्रकट किया है।

इस समय अप भारतवर्ष में अद्वितीय यशे प्राप्ति कर रहे हैं आप अप्रेजी तथा संस्कृत के अद्वितीय विद्वान हैं और इतने प्रजावात्सलय हैं कि भारतवर्ष आपको महाराजा तिळक कहकर पुकार रहा है। परमात्मा आपको वीर्घायु करें जिससे कि भारत का कल्यास हो।

# क्रोयुत् पण्डित वालशास्त्री रानडे

रानडे वंश के एक विद्वान् गोविन्द शर्मा दाक्षिणत्य काशो में रहते थे। यह विद्वान् करा सूत्रं के अद्वितीय शाता थे। आपके उत्तर अत्रत्या में बालगास्त्री का जन्म सं० १६०१ में हुआ। विता ने विश्वनाथ नाम रक्ता था। श्रास्त्रीजी के जन्म के ५वें वर्ष वाद ंही पिता का देहान्त हुआ। इधर इनके गुक्की ने उपनयन कराकर ंयजुर्वेद पढाना प्रारम्भ किया। आपके वाक् चातुर्य से चित्रकृट िनवासी श्री विनायकराव राजा अत्यन्त संतुष्ट हुने। ह वे वर्ष में ंपद, बाम पढे। पुनः वहां से सत्कार पाकर ब्रह्मावर्त क्षेत्र में होते ंहुवें गालवं क्षेत्रं में आंकर ध्रीकुप्पाशास्त्रों से पढ़कर काशी में ंथाये। इस बीच में श्रीमोर शास्त्री महाराज पूरा के साथ आये विह आपको अपने साथ है नियो पुनः राजाराम शास्त्री के पास आप अध्ययनार्थ काशी आये। २५ वर्ष की अवस्या में संस्कृत कालिज काशों के प्रिंसियल महोदय प्रिकिय साहिस ने इनकी लांख्य शास्त्रका अध्य एक नियत किया। इसी अवसर में 'शास्त्रीजी ने महासाच्य, काशिका, विधवीद्वाह शका समाधि े इत्यादि ग्रन्थ सम्पादन व निर्माण किये। तथा संस्कृत कोलिज से

नि गलने वाले प्रसिद्ध "काशी विद्या सुधा निथि " मानिक पुस्तक द्वारा परिभापेन्दुशेखर, प्रत्यमिका देशन प्रभृति कई मन्ध निकाले। शास्त्री की प्रतिष्ठा कई राजा महाराजा भी करते थे। कांगडा जिले की मएड़ी राजधानी के महाराजा विजयरत्नसेनजी ईनसे गुरु मन्त्र लिया था। काश्मीर की परीक्षा व्यवस्था आप में की। बुन्दी महाराज की प्रार्थना से यह कराया। इसी बीच में इनके गुरु राजा राम शास्त्री के देहान्त होने पर कांस्रिज के धर्म शास्त्राध्यापक हुने और उनको व्यवस्थाओं का कार्य भी आपको ही करना पड़ा। १५ वर्ष नीकरी करके सं० १६४२ में आपने छोड़ दी आपके पुत्र नहीं हुने एक कन्या हुई था। आपने एक मन्दिर प्रतिष्ठा करके सम्बत् १६४३ ने में नश्वर प्ररोर को त्याग दिया।

शास्त्री जी उस समय के काशी के विद्वानों में घुटन्घर संस्कृत के विद्वान थे।

# रा॰ रा वे॰ शा॰ वासुदेव शास्त्री।

का जन्मे भारहाज गोत्र में की कण्मदेशगत गोवा प्रांत मेके पेडण प्राम में शके १९८२ के ज्येष्ठ शुद्ध १० के दिन हुआ इन के पिता के लक्ष्मणभट जी वैदिक, याक्षिक, ज्योतिर्विद्या, पुराण, वचन इत्यादि अनेक विषयों में विक्यात थे पेली तिल प्रांत में बड़ी स्याति है तिनां के ही पास बासुदेव शास्त्री का बाल शिक्षण हुआ पन्द्रह वरसके वाद काव्य' व्याकरण इत्यादि विषयों के अभ्यास के वास्ते शास्त्रा जो को लापुर प्रांत में गये और तत्रस्थ विद्वहर कांताचार्य -पंडित राव के पास दस वर्ष तक शास्त्रीय शिक्षण हुआ और २५ पचासवे वर्च वर्म्बई में आये कर्म, धर्म, योग से इसी वक्त बर्म्बईस्थ सुनिद्ध नागरिक और निर्णयसागारके मालिक शेठ जावजी दादा जा से परिचय होकर उक्त शास्त्री जो की निर्णय सागर में अंध्य संशोधन के कार्य में योजना हुई सेठ जावजी दादाजो की गुस-





20人人的位人人的位人人的位人人的位人人的位人

论两个论是个论的个证的人论的人论的个证的人论的人说的人

वे. रा. रा. वासुदेवशास्त्री पणशीकर

श्रुनेक शास्त्रीय व इतर क्रोकोपयुक्त अन्य, प्रसिद्ध करते में श्रुपृ जी क्रो उक्त शास्त्रीजी,का साहाय्य हुमां सेठ जावजी दादाजी तथा इन्हों के पश्चात् भी तिन्हों के चिरंजीव सेठ तुकाराम जावजी ने भी अपने पिता जी के सहश अने ह दुल्भ संस्कृत प्रंन्य संपादन कर प्रसिद्ध करने का क्रम वैनाहो प्रवल्जित रक्खा है शोर तिसको भी शास्त्रीजी का अत्यंत साहाय्य होना है प्रस्तुत निर्णय साग्र की सर्वत्र जी क्रीती श्रिक्तित हुई है तिम के प्रस्तुत शास्त्री जी अंशतः कारण हैं ऐसा जिल्लो में अत्रियोक्ति नहीं होने आज तक शास्त्री जी की प्रंन्थ संगदकत्र व और संशोधकत्य में जो जो प्रंन्थ प्रसिद्ध हुऐ हैं-तिन में किनने एक लिखे जाते हैं:—

१-- ब्रह्मकर्मसमुच्चय

२--- ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य

३—अगुवद्गोना ८ व्याखाएक

· ५—बद्दे तिसदी

५--शास्त्रदिपिका

६—चिरसुक्रो

७—प्रयोग पारीजातक

ंट—सिद्धान्त कौमुदी तत्त्र वाधिनी

६—शुक्लयजुर्वेद संहिता उत्तर महीधर भाष्य

१०-योग वासिष्ठ सटीक इत्यादि इत्यादि

श्रीयुत् डाक्टर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर्

आपके पिता मलवान में नीकर थे वहाँ से राजपुर आये सन् १८४७ में रजाििर आये यहां इन्होंने अपने पुत्र रामकृष्ण को पढ़ाना प्रारम्भ किया। सन् १८५३ में आपको बन्धर पलिकास्टब् काल्जि में भेज दिया। सन् १८५६ में मैद्रिक १८६१ में पफ० प० १८६२ में बी० प० और सन् १८६३ में प्रम० प० किया सन् १८६५ में हैदराबाद सिन्ध में हैडमास्ट्र हुये। सन् १८६४ में इन्होंने

अपनी संस्कृत प्रथम पुस्तक छपाई सन् १८७३ में बम्बई यूनिवर्सिटी के फेलो चुने गये सन् १८७५ में रायल प्रियाटिक सोसाइटो के सम्य हुये सन् १८८५ में गादिंगेन यूनिवर्सिटी ने पी० एन० डी० की उपाधि दी और सन् १८८७ में भारत सरकार ने सी० आई० ई० की पदवी से सुशोभित किया। सन् १८७६ से इन्हें पुरातन पुस्तकों के अन्वेषण को कार्य दिया गया। सन् १८६६ में पेंशन लेकर सब कार्य छोड़ दिये थे परन्तु सर्कार ने आपको अब थाइस वांसलर बनाया है इन्होंने रिपोर्टे आदि अच्छी लिखी हैं बड़े योग्य पुन्त हैं।

### स्री पं॰ अप्पा शास्त्री ृ विद्यावाचस्पति।

कोल्हापुर राज्य में राशिवड़े कर श्राम में पंडित शम्भु भट्ट सदाशिव अग्निहोजो ऋग्वेदाध्यायी रहते थे आप संस्कृत ज्योतिष वेद, और कर्मकाएड के अच्छे विद्वान् थे। आपके शांके-१७६६ कार्तिक शुक्छ १३ की एक पुत्र रत्न का जनम हुवा। आपने इनका नाम अप्पाशास्त्री रक्खा आपकी प्रारम्भिक शिक्षा घर-पर ही समाप्त हुई कविता शक्ति की जागृति हुई रघुवंश पढ़ते हुवे कािंछ दास के श्लीकों को आप अपने रिचत श्लीकों में बदलने लगे। १३वें वर्ष में ही आपने १ पञ्चोग बना दिया था। पाट श्राम में हरि शांखी के पास आप काव्य पढ़ते रहे फिर कोल्हापुर, में पं० श्री कान्ताचार्य के पास तर्क शास्त्र और मीमांसा पढ़ने लगे। परन्तु विशेष रिच आपकी काव्य शास्त्र की और रही। आप संस्कृत बद्धिनी थी। लिखते थे। वाण भट्ट के समान आपकी संस्कृत होती थी।

बङ्गरतन श्री जयचन्द्र सिद्धान्त भूषण भेट्टांचार्य एक संस्कृते चित्रका नामक संस्कृत पत्रिका बङ्गाल से निकालते थे। एकवार मात्रभक्ति विषय पर लेख लिखने बाले की पारितीपिक का विद्यापन उन्होंने निकाला यह पुरस्कार अप्पा शास्त्रों की दिया गया तब से आप संस्कृत चन्द्रिका में नियम से लेख द्विसने लगे



विद्यावाचस्पति श्रीग्रप्पाशास्त्री राशिवडेकर ।

इंडियन प्रेस, प्रयाग ।



इस के याद पं० जंप जन्द तो के अत्यन्त आग्रह से इनको सहकारी सम्गादक चनना पड़ा। पं० जयचन्द्र जो ने चन्द्रिका का कार्य छोड़ कर काशी निवास किया कार्य सय अप्पा शास्त्रों ही करने थे परन्तु सम्गादक पं० जयचन्द्र को ही लिखते रहे। संस्कृत में सामयिक पत्रों के चालन की परिपाटी शास्त्रों जी से ही चलो। परन्तु चन्द्रिका मासिक थी अनः शास्त्रों जो ने एक साप्ताहिक पत्र "स्नृत वादिनी" भी निकाला। कोल्हापुरके महाराज चैदिक धर्मके अधिकारी हैं वा नहीं इस विषय पर यहे मार्के के लेख चन्द्रिका में निकाले थे इस विवादका फल यह हुआ कि महाराज से बिगड़ गई आपने कोल्हापुर की छोड़ दिया और वाई क्षेत्र में रहने लगे। परन्तु यहां भी अधि कारी लोगों ने गड़ वड़ की फिर आप पूना चले आये। पूने के नेटिव-इन्स्टोट्य शर्न और भावे हाई स्कृत में आपने अध्यापकी करी परन्तु पिहत जी अग्मान जरा भी सहार नहीं सकते थे अतः आपने नीकरी करी और छोड़ दी।

े भावने वेणी संहार, मालती माधव, बुद्ध चरित, साविष्युपाङ्यान मलोपाल्यान की टीका टिप्पणी की हैं।

संस्कृत चिन्द्रका कुछ वर्ष यम्गई वर्तमान एजेंसी से निकः ली थी। आपकी विद्या बुद्धि देखकर । आपको विद्या वाचस्पति की उपाधि बङ्गाल निवासी चिहानों ने दी थी। संस्कृत में व्याख्यान देने की शक्ति अत्यन्त प्रवल थी आप तीन तीन घर देतक बोलते थे। आपका गोल चित्राष्ट्र था। आपके तीन चिवाह हुये। तीनों के समय समय पर मृत्यु कविलत होने पर आपने ४थे विवाह किया था। दुष्ट है कि आप ४० वर्ष से भी कम में ही सं० १६७० वि० आध्विन चदी ११ को श्रन्थि उपर में अकाल काल, क्रविलत हुये।

| पञ्चद्राविद्यें का चतुर्थ भेद-द्राविद् द्राह्मण                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विस्ध्यस्योत्तरदिग्भागे नर्मदायास्त्रदे पुरा                                                                   |
|                                                                                                                |
| तेवां मध्ये तु यात्रार्थं निरमुः केवन हिनाः।                                                                   |
| ं ' 'द्याचंद्राञ्च महोदश हान ६ ताय खबता।                                                                       |
| तंत्र प्राप्तान् हिजान् हृद्वा पाएडयो इचिडसत्तमः।                                                              |
| ि विद्यो प्रतार संहकान राजा हेपितमानसः विद्यापालका विद्यापालका विद्यापालका विद्यापालका विद्यापालका विद्यापालका |
| ः सन्मानमञ्ज्ञाने यां अशुरक्षियं अभू । रे                                                                      |
| 💮 🦈 📜 ऋतार पूजन पञ्चाईत्रा महानम्या करोत् ॥ 🚟 💮 💮                                                              |
| ्राः । अप्रहारान् मनोज्ञीश्च चीगक्षेमसमन्दितान्।                                                               |
| त्र . े सीर्थ क्षेत्रे खाधिपत्य दशौ नेश्यो महानपाः । कि अविकार                                                 |
| ्र - ं प्रहभ्यवृत्त्वयो विधास्तृद्वेशांचारसंयुताः ।                                                            |
| तह शमापा संयुक्तात्यवसंस्तवतत च । (वार मार )                                                                   |
| विन्ध्याचल के उत्तर नर्मदा के तट पर अनेक ब्राह्मण रहते थे।                                                     |
| उन में ले याता करने के निमित्त द्रांतिड़ देश में गये। वहाँ पाएडिए                                              |
| नामक राजा ने उनकी पूजा की और अनेक ग्रामादि दिये, यह                                                            |
| पार्ड्य राजा कव हुआ निश्चय से नहीं कहा जाता।<br>द्राविड ब्राह्मणों के निम्न लिखित उपसेद हैं —                  |
| र वर्ष १ चीलदेश २ बार देश) ६ तानिर 🚟 💮                                                                         |
| २ हु(हु) हबरण के कि कि कि जिल्यमुँवियर कि कि                                                                   |
| <b>इल्ल्डासहस्र</b> ्ट के लाव कार <b>८ नम्बुरी</b> वा एक क्रील के से                                           |
| <b>४ संसेत</b> १० वर्षा १३ १० १ <b>६ कोस्</b> त्र विकास होता है।                                               |
| ्ष अर्म के के किए हैं है। कि १० मुनिवर्ग के विकास                                                              |
| श्रीयुत प्रो॰ बीरेश्वर जी शास्त्री द्राविड                                                                     |
| शास्त्री जी का जन्म सं० १६१६ भा० शु,०७ प्रानियार की                                                            |
| काशी में हुआ। माता पिता की सं० १६२६ में असामियक सृत्यु से                                                      |



मानुख में रहे। आप के'पूर्वामिजन महास प्रान्त में काञ्ची मराइल चित्त्र जिले में 'स्लकाड' प्राम में यहते थे। आप के पिता खड़-ह्मस्य शास्त्री काशी में १२ पर्प की आयु में आगये थे। यह काव्य न्याय तथा देव के बड़े चिद्रान् थे। आप का विवाह काशी में बज्जरंक कृप्णाशस्त्री का कन्या संहुवार्था। शास्त्री जी ने पंठे यागेश्वर शास्त्री वाल शास्त्री गंगाधर शास्त्री से अध्ययत क्रिया आप के दो भगिनी थी एक का विवाद कामनाथ की शास्त्री ही काशी में हुवा वह जयपुर् में राजगुरु थे। इसा संस्वन्ध में रुन् १६४२ पीप में शास्त्री जो जयपुर महागज कालिज मे चले आये। शास्त्री जी का प्रथम विवाद १३ वर्ष की आयु में काशी में ही हुवा २२ वर्ष की अवस्थों में वियोग हुना। पुनः २५ गर्प की शासु में तिखबल्ली जिले में विवाद हुआ। पुनरिय वियोग होने से सलागा. में तृतीय विवाह हुआ। इन का भी देहानत हुआ आप की दूपरी, और तीसरी स्त्रियों में पुत्र होकर मर गये। शास्त्राजी सन् १६०० से १६१५ नके पञ्जाब जूनिवर्सीटो के परीक्षक रहे। आप ने कई पुस्तकों का समादन किया। भाशा है आप सस्क्रतोद्धार का कार्य करते रहेंगे।

# पडचद्राविड़ों का पञ्चम भेद गूजर ब्राह्मण।

ग्वाला ऋषिस्नृतीयोऽभूत्तसाइ गोडाद्वितेन्द्रकाः।
चतुर्थो गोतमः पुत्रस्तस्माद्युजर गोड्काः।
शर्थान् ब्रह्माका पुत्र गोतम हुआ उससे उत्पन्न हुगेब्राह्मण गुर्जर
हैश में जा वसे वह सब गुर्जर गोड कहाये।
गुर्जगिधिपति सूलराज्ञा जिपश्चाबर्धिक सहस्राव्हे।
पांडशाधिक सहस्रसंस्थान् विष्नान् दून हागः॥
श्रीस्थल क्षेत्रयात्रामिपत्वात् खरेशे मध्यदेशादाहृय धासिताः
तत्र १०४ ब्राह्मणाः प्रयागान्, १०० च्यवनाश्रमात् १००

शास्यूनीरात् २०० कान्यकुञ्जान् १०० काश्याः ७० कुरुझे त्रान्॥ १०० हरिद्वारात्, १३२ नैमिपारएयदागताः॥ सर्व गुर्जर ब्राह्मणा इति ख्याति , प्राप्ताः॥

अर्थात् गुर्जर देश के राजा मूल जो ने मध्य देश से ब्राह्मण चुळाकर अपने देश में १०५३ विक्रमीय बत्सर में अपने देश में बसावे तब वह गूजर ब्राह्मण अपने देश के नाम से प्रसिद्ध किये।

# गुर्जर ब्राह्मणों के उपमेद 🖙 ,हैं 🗆 🗀

|             | · - • • • • • •  |                  | ····                     |
|-------------|------------------|------------------|--------------------------|
| <b>શ</b>    | शशरौदीच्य े      | १६ सगोर          | ू ३७ प्रेनबाल            |
| 3           | सिंहोरा औदीच्य   | २० गुर्जरगौड़    | ३८ याप्रिकवाल            |
| 3           | टोलकियाओं दी च्य | २१ करोड          | ३६ गोरवाल                |
| કે          | वद्नगरा          | '२२ वयादा        | ४० उनेदाल                |
| G           | शतीद्रा          | २३ भडमेचावा      | धर राजवाल                |
| ". <b>Ę</b> | वरकारा .         | २४ त्रखाद सेवारा | ४२ कनोजिया               |
| à           | शाहछोरा          | २५ द्राविड       | ४३ तिछोककनौतिया          |
| ረ           | उदुम्बरा         | २६ दिसात्राल     | ४४ <u> कं</u> न्डोलिया 🚋 |
| ŧ           | नरसाम्परा        | २७ रायकाळ        | ४५ करखेलिया.             |
| .१          | वाळो हरा         | २८ गोरवाल .      | ४६ परवालिया              |
|             |                  | २६ खेरावाल       | ं ४७ सं र्धाया           |
|             | १ नादोदरा '      | ३० सिन्दुवाल 🕆 🕾 | १८ नंगनारिया             |
| •           |                  | ३१ पहोंबाल 🦠     | -४६ सनोडिया              |
|             |                  | ३२ गोमनीचाळ्.    | ५० समोविया               |
| ś           | सजोबुरा          | ३३ इट्टाबाल      | . ५१ मोटाला              |
|             | गङ्गापुत्र       | ३४ मेरतवाल 👑     | - ५२-फ़ारोला             |
|             |                  | ३५ गयावाल        | ५३ रायपूळा               |
| ∙३८         | गोमित्र          | ३६ अगस्तवाल      | , ५४ कविलाभ              |
|             |                  |                  |                          |

| ५५ अथ्यःस        | ६५ मालबीय          | ७५ चम्बेना    |     |
|------------------|--------------------|---------------|-----|
| ५६ गुग्ला        | ६३ कालिङ्गाय       | ७६ जाम्बू     |     |
| ५७ नापाला        | ६७ तेलङ्गाय        | ७७ मराचा      |     |
| ५८ भनावला        | ६८ निदुयाना        | ७८ दाघ.च      |     |
| ५६ श्रामाला      | ६६ भरथाना          | ७१ ललार       |     |
| ६० त्रिवेदामीर   | ७० पुरुकरणाः       | ८० विश्वगुरु  |     |
| ६१ चतुर्वे होमोर | ं७१ माग्सा         | ८१ विश्वाद्या |     |
| ६२ यालमीका       | ७२ वहायसा          | ८२ सामपरा     |     |
| ६३ नार्मदिक      | ७३ मारु            | ८३ चिस्रोरा   |     |
| ६४ गर्मवी        | ७५ दाभिमया(द्रिहिम | 11)           | • • |
|                  |                    |               |     |

# यह बनारसं आदि में हैं।

| £ ,           |                           |
|---------------|---------------------------|
| ्र<br>गोत्र ¹ | ত্তবাধি                   |
| गीतम "        | पार्छ -                   |
| घटस           | ठाकर                      |
| ມ             | पारक                      |
|               | शुक्र -                   |
| भार्गघ        | दुवे                      |
| भारहाज        | ुंजानी 'ं                 |
| भागंव         | उपाध्याय                  |
| कष्ट्रयप ·    | पञ्चोली 🍃                 |
| मोहल्य        | रावल                      |
| गीतम          | ख्योतिपी                  |
| e)            | <b>मह</b> ने <sub>,</sub> |
| भार्गव -      | যুঙ্গ                     |
| दालभ्य'       | त्रिवादी                  |
| वशिष्ट        | <b>व्या</b> स             |
| ग़ौतम         | वीहर                      |

#### -२ नागर ब्राह्मण।

आनर्ताधिपतिः पूर्वे आमीक्षाम्या प्रमञ्जनः ।

आनत देश का राजा प्रमञ्जन था। उन्ने सर्गा से हास पाकर ब्राह्मण बुटाये किर उन्हों ने यत्न किया और कहा तुम्हारे इस सगर का नाम नगर ही हो क्योंकि-

> गरं विविधिति प्रोक्त' न शब्दाक्षास्ति सांप्रतम् ः नगरं नगरं चैतत् श्रुत्वा ये पद्मगाधमाः॥

गर विपका नाम है और जिप जहां न हो उलको नगर कहते हैं यह सुनकर भी जो सर्प न छोटेंगे वह नष्ट होंगे। घल यहाँ के चह ब्राह्मण नागर नाम से ही विख्यात हुथे।

# गुर्जरों के कुछ प्रसिद्ध उपमेदीं का वर्णन

#### १---श्रोदीच्य त्राह्मग्र

इनकी कथा यह है कि—अपने देश में वसाने के लिये वहां के मूल गजा ने इनने ब्राह्मण बुलाये और वह और उप अपने देशकी नाम से कहलाये—

गक्षा यमुनयोः सङ्गारगात्यश्चीत्तरं शतम् ।
च्यवनस्याश्रमात् पुरयात् पुर्याच्छतः व क्षेमपावितां ॥
संख्याः सिन्धुवर्यायाः शतं च धून पापानाम् ।
सेव शास्त्र स्तानां च क न्यं गुर्वेजाच्छतस्यज्ञः॥
निग्नां गुरेजा तद्वच्छतं काशिनिवासिनाम् ।
सुन्ये गन्त्रथा द भ्यामधि हाः समस्मितः ॥
समीययु निपुत्रश्च गङ्गाद्वासांच्छतं द्विजाः ।
नै मनाचनमोयुर्वे शतं चक्षतुवेदिनाम् ॥
सथा चैत कुम्क्षेत्राह्महात्रिश्वत्रभ्योद्धाः ॥
दथा चैत कुम्क्षेत्राह्महात्रिश्वत्रभ्योद्धशाः॥
इत्थं समागता विद्याः सदस्याधिक्योद्धशाः॥

इन स्थानी से सारे गोड़ ब्राह्मण एक हजार सोछ । आये कुनको सूळ राजा ने बसाया था।

#### ३-- बाल्मीक गोत्रीय ब्राह्मण

यानबीक नाम के प्रसिद्ध हैं यह भी गीड़ ही है—पद्मपुराण पाताल बगड़ में लिकि है

> वेरीऽवेरे महारम्ये वालगोका श्रमसंद्यके। वालवेरेर्वेरका यत्र वर्षने जगःस्विका॥ वालवीकाण्येय सुरव स्वयोणां संप्रकलियताः॥

ं अर्घाट हेग में वेल्प्रांक आध्रम है वहां वाल्मे केश्वरी देवी है वंदा रहकर देवों के नाम और आध्रम नाम से विख्यात हुने।

#### · ४-शृंह बांबग्

शुक्क यञ्जूर्वे दीयशान्या वाले ब्राह्मण गीड हैं और यह महाराष्ट्रा-न्तर्गत हैं। महाराष्ट्र में ऐसे गये—

शालिपाहन के शाके रवाष्ट्रियने बेन्दुसमिते।
प्रतिष्ठ न पुरस्थों हि विस्वास्थी नृपसत्तमः॥
उत्तरं कोंकणं गत्या तत्र राज्यं सकारं ह।
तत्रश्च सर्गुदं तत्र पुरुषों तम् संग्रकम्॥
रघुनाथस्य पुत्रं ये कावलेन्युपनामकम्।
आनाय्यं वृत्ति प्रदृशे कोंकणस्थां मुद्दान्वितः॥

अर्थात् शालियाः न के १२२० शके में प्रतिष्ठः नपुर का रहने घाला विस्त्र नामक राजा उत्तर कींकिंग देशों में राज्य करने लगी तव उपने अपने गुरु रघुनाथ कावले को आनकर बसायाँ वह वहाँ से अन्यत्र भी गये।

#### ्रध्--रायक्रवाल ब्राह्मण 🐃

यह गुर्जर संबद्धायान्तर्गत हैं— रायः के तिस्थळस्येचं नामैतत् परिक्रीर्तितम्। तत्र वासः कृतस्तसाद्भैक्यवासेति नामकम्॥ रैक नामक स्थान में वसने से राय कवाळ प्रसिद्ध हुवै। ٠٠\$

गुर्जरे विषये श्रामं कठोद्दमिति स्मृतम् ।
तह स्थितो महीपातः यज्ञार्थे चाकरं स्मितिः॥
यज्ञं कार्याता को वा ब्राह्मणो में मिलिप्यति ।
इति चिन्तातुरं राज्ञि सेवको वाक्यत्रव्रवीत्॥
नन्दावर्ते महायानी सर्व विद्या विशारदः।
सत्य पुंगव नामा वै श्रुपिरस्ति नमाहुय॥

े अर्थान् गुर्जर देश में कठेदर नामके प्राप्त में एक राजा यह करने के लिये विचारता हुआ तब राजा ने सत्य पुंगव नामक ब्राह्मण को बुलाकर यह कराया और वहीं बसाया यही ब्राह्मण रायक वाल हुवे।

### ६-रीयडा ब्राह्मण

पुरीदीच्य सहस्राणां स्थितः निद्धपुरे हाभूत्। तिभ्यः केचन विप्राश्त्र मरुदेशे गता किल्॥ तत्र ग्राम द्वयं मुख्यं रोयडा वजवाणकम्। चिरकाल तत्रवासवांसं कृतस्तैश्व द्विजीत्तमैः॥ रोयडा ग्राम मध्ये वै निवासश्च कृतः पुरा। रोड वांस ब्राह्मणास्ते जाता ग्रामस्य नामतः॥

ं अर्थ—औदीच्य सहस्र प्रथम सिद्ध पुर में रहते थे उनमें से कुछ ब्राह्मण मरुदेश में जाकर रोयडा ब्राम में रहने छगे और अपने ब्राम के नाम से विख्यात हुने।

### ७-गुग्गुलिका ब्राह्मण

स्थापिता द्वोरकायां च देवदेवेन विष्णुना । स्वीय ऽश्रमविशुद्ध्यर्थ समिद्गुग्गुलुजू हुकाः ॥ सर्व पापविनिर्मुकास्तेन गुग्गुलिका स्मृताः ॥

द्वारिका में मध्य देश से गये हुने ब्राह्मण अपने आश्रमकी शुद्धिके लिये जो गुरगुल का हवन करते थे इसी लिये उन्हें गुरगुलि का कहने लगे॥

#### ५-वडवा ब्राह्मण

षायु पुराण में मारुचोत्पत्ति प्रसङ्गं में आया है दिति की वर यताया है कि वाडव क्षेत्र में करो।

षाद्यवा दित्य अहोऽ स्तिभगवान त्रिनन्दनः

इस क्षेत्र में जाने से वाड्व कहलाये -: ् यह गुर्जार सम्प्रदाय में हैं-

### ९ देवसख ।

गुर्जर सम्प्रदायान्तर्गत यह प्राह्मण भी वासुदेव नामक ब्राह्मण के शाप देश से घाहिर किये गये

वेववत् द्विज शापाचे दग्धाश्चापि वहिष्कृताः ।
देव रुख प्रदेशाच्च जातास्ते देवदुषकाः ॥
मधेन्दु शक प्रभिते शालिवाह्न जन्मतः ।
देवं रुखाश्च सञ्जाताः चित्तपावन शापतः ॥
भर्षात् शके १६ में चित्तपावन वसुदेव द्वाह्मण के शाप से देवउप होगये ।

१० दर्शनपुरवासि ब्राह्मण

यह तो नाम से ही प्रसिद्ध है। दर्शन पुर नामके श्राम के रहते: वाळे ब्राह्मण-

प्व ये खेट के प्रामे स्थापिता वे णुना हिजाः 🕌

'ते खेटक वासिनो विषा प्रामाभ्यन्तर वासिनः ॥ इस प्रकार जो खेडे प्राम में वेणुने प्राह्मण स्थापित किये थे वह उसी गांव के नाम से विख्यात हैं। यह भी गुर्जर संस्प्रदायास्त-र्गत हैं।

# ११ सागव ब्राह्मण।

भृगुक्षेत्र स्थिता येतु भागंवास्तव संख्या ॥ धर्थात् जो भृगुक्षेत्र में आकर वृक्षे वह भागंव नाम से विख्णात् हुये यह भी गुजर सम्प्रदायान्तर्गत है।

### १२ तलाजिये

फेवलं द्विज मात्रास्ते सोपवीतात्य मन्त्रकाः सड़ाडुजा द्विजास्तेचै जाता राम प्रसादतः ॥

नड़ाड़ नामक प्राप्त में गये हुये झाह्मण तलाजिये कहाये ं भीर यह केवल द्विज हैं। पश्नुतु मन्त हीन हैं। यह भी गुर्जार सम्प्रदायान्तर्गत हैं

### १३ पराशर ब्राह्मण पार्थेश्वर॥

इनके शासन ८४ हैं इनमें से निम्न किखित जात हुये हैं।

#### (जन संख्या विवरण से )

| १ नागोरी .  | ८ बापसिया       | १५ जानावत        |
|-------------|-----------------|------------------|
| २ घोषा      | ् ६ स्रवाहिया 🕆 | <b>१६ पाता</b> े |
| ३ सीपोटा    | १० काली         | १७ छापरवालं      |
| ४ छापरया    | ११ फावरा        | १८ नीवावव        |
| ५-भूतड्या   | १२ भालावत       | ्र<br>१६ चीखावत  |
| ६ चोनोड़िया | १३ धर्मावत      | २० मारिया        |
| ७ सूरेरा .  | · १४ चूंडाघत    | ३१ कणिया         |

# ्र १४ ओम घीचवा गुजराती

#### १२ शासनों में विसक हैं

|             |      | ,           |   | -            |
|-------------|------|-------------|---|--------------|
| १ जोशी      |      | . ५ डांकुर  | • | ं ६ ओसीपादरा |
|             |      | ६ त्रिवाड़ी |   | ्१० मन हीना  |
| '३ यहिया    |      | ७ अचार्य    |   | ११ दुवे      |
| ४ चन्द्वाती | जोशी | ८ रावस्त्र  | • | १२ सिवरी     |

#### १५ आचार्य

इनका गोत्र केवल गर्ग है परन्तु अब इनमें और भी सिकालित होगवै हैं इनके शासन थह हैं—

१ सिनावड

६ मामणिया

११ अ लायत

२ घाषलिया

७ जोशी

इत्यादि

३ यागहो

८ दाहिमा

४ हलीवाल

६ रावबड़

५ सारस्वत

१० पोपले दिया

### . १६ डकीत

इनके शासन ( उपजानी ) यह हैं। गोत्र इनका उड्ड है।।

१ अगर वाला

६ घोसी

१२ सागा

, २ गीड़

**७ घका**री

१२ कायस ८ १३ पवीसिया

३ पडिया ४ लावल ८ गोरिया ६ मलिया

१४ मेर

५ छिलःदिया

६० जोल

दकों तों में थन्य जातियें भी मिल गई है यह इनके नामों से हो छात होता है।

## श्रीमाली ब्राह्मण।

श्री मालो देश नाम से हुये। इन का वर्णन स्कन्द पुराण में आया है।

श्रिय मुद्दिश्य मालामिरावृता भूरियं सुरैः ।
ताः श्री मालनाश्ना तुलाके व्यातमिद् पुरम् ॥
स्वाचिषो द्विद्वाः शान्ता विभ्राणाश्चकमण्डल्न् ॥
शतानियञ्च कौशक्या द्विजेन्द्राणामया यसुः ।
नङ्गाया अयुतं चेकं यक्दि भगीरयः ॥

गयाशीर्पा तथा पञ्च शतानि श्रुतिशालिनाम् । गिरेः किलंरात्सप्त शतानि गत पाप्मनाम्॥ विशतं वै महेन्द्राच सहस्र मलयाचलात्। - शतानि पञ्च वेष्ठायाः शर्व ती राख्वरान्विताः ॥ वेदि सूर्यारंका दृष्टी शतान्यधिकानि च। 🍧 श्री गोकर्णा दुवक् श्रेष्ठात् सहस्रं भावितात्मनाम् ॥ 🖰 राजन गोदावरीतीरात्प्राप्तमष्ठोत्तोरं शतम्। प्रभासाद्ययुविं प्रा हाशिद्धिक शतम्॥ बज्जयंताद थो शैलादागतं चोचारं शतम्। संदातमकं कन्यायाः शतमेकं दशोत्तरम्॥ गो मत्या पुळिना द्वाभ्यामधिका सप्तसप्ततिः। संमोयुः सोमपाःश्रेष्ठाः सहस्रं नन्दिवर्धनात् । ं शतं सीर्मान्ध काद द्वे राजगाम द्विजन्म नाम्। पुष्कराख्याच देशां द्धिका च चतुः शती। वैदूर्य शिखराद द्रेः शतान्यष्टी तथा दश । · च्यवनस्याश्रमात् पुष्यात्पश्वाश्रद्धिकं शतम् ॥ .गङ्गा द्वारात् संहस्रं वै ऋषि पुत्राः समाययुः । पुरोध्य पर्व त श्रेष्टात् सहस्रं च हिजनम नाम् ॥ गङ्गा यसुनयोः सङ्गादागान्सुनि शतद्वयम् । श्वेतकेतोः शतान्यष्टी द्विजानामगमस्तद्।॥ सहस्र तुकुरुक्षे त्रात् पृथूदकनिषेविणाम् । श्री जामद्ग्न्य पश्चभ्यो नदेभ्योऽष्ठोत्तरं शतम ॥ ·यत्र चोद्रिः हैं मक्ट्रट सततः प्राप्तं शतत्रयम्। "श्रीपर्वतात् सहस्राणि तिग्मांशु शुभ्र तेजसाम्॥ ं सहस्रं तुग कारुएयादागतं गत पाप्मनाम्। नस्मात् त्रीणि सहस्राणि कौशक्या ह्यागत तटात् 🕻 मिथेऽधिक नृप श्रेष्ट शतानिनववैद्धिताः।

नात्याः निर्णु वर्णयाः सहस्रमधिकं शतम् ॥
नंभाधमाह या द्राजन् सास्तं सोम वाजिनाम् ।
नद्गिशोग्यः पर्भयो गद्गासागर संगमे ॥
सारम हे तथा प्रश्राता नोगुर्शि जनमनाम् ।
शामीकत्या अमान् पृष्यात् सात्र्य हिशताधिकम् ॥
तानी गीभोद्धि प्राप्त सास्त्रं पक्षिमेपुंतम् ।
पञ्च चैत्र रथाकृष सहस्त्राणि समाययुः ॥
नरतं।श्रीन्छनान्यद्री प्राप्तानि परमीज साम् ।
नर्मा विज्ञानाद्ग्रीः प्राप्तानि परमीज साम् ।
स्वात्रायाध्य गण्डवनाः सास्त्रं चै विजनमनाम् ।
स्वात्रायाध्य गण्डवनाः सार्थं शत चतुष्यम् ॥
स्वात्रीर्थाकृपेनानि शतानि विज्ञि तत्र च ।
शामानि सार्वत्रंव धर्मास्यपाद्याययुः ॥
शत साहस्त्रशानीर्थाद्यस्याययुः ॥

अविन्त विषयाम् पञ्चशनानि व्यवपादिनाम् ॥ वा० मा० मान्धाना के समय में ५०० व्याह्मण काश्वय देशसे गङ्गासे १ अयुत, गयामे ५००; कालिज गिरी से ७००, महेन्द्र से ३००, मलयाचा से १०००, शर्यनीर से ५००, इत्यादि ४३ क्षेत्रों से ४५००० नाह्मण धां माल देश में जाफर बसे। यह लेख कहां तथ सत्य है अभी विचार योग्य हैं। इनमें से झुछ शो देव पूजन मन्दिरों में फरने लग गये थे बार ५०० जीनी हो गये थे यह मारवाद जन संख्या में लिखा हैं।

स्यन्य पुराण में भी इनका। प्रसङ्ग आया है। भी नपाल स्थान भा नाम हो प्राचीन धीमाल था यह इतिहास हामानते हैं। इनकें १ भेद हैं। १ काशी धोमाली २ काठियाय डी धीमाली ३ गुजराती धोमाली ४ अहमदा चादी थी माली ५ सुरती श्रीमाली ६ खम्माती श्रीमाली। इसही व'श के भूपण प्रसिद्ध कवि माघ थे जिन्होंने शिशुपाल वध बनाया है। नोचे गोत्रादि दिये जाते हैं।

| यह १८ गोत्री ब्राह्मण थे नीचे गोत्र प्रवर और शासन। छिसे<br>जाते हैं— |                                      |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| गोत्र                                                                | प्रवर                                | •शासन                                                       |
| १ शीनक                                                               | सहोत्र, गृत्सम <b>द्</b><br>गारसं मद | १ त्रिवाडी टोकर<br>२ बोझा टो०३ त्रि-                        |
|                                                                      |                                      | षासी वाकुल या ४<br>व्यास वा० ५ सोमा                         |
|                                                                      |                                      | षा०६ दवे मटकर<br>७ दवे उनावणा ८त्रि-                        |
| •                                                                    | ,                                    | वादाशांगडा, ६ त्रि-<br>वाडी १० जेंबलया<br>११ व्यास डिवलाया। |
| २ मारहाज                                                             | थाँगिरस, चाईस्पत्य                   | १ ओक्सा भीपल श्र्यात                                        |
| ť                                                                    | भागद्वाज                             | भो०३ त्रिवाडी भो०४                                          |
| ı                                                                    | •                                    | जोशी भो० ५उनायाणा                                           |
| •                                                                    | `                                    | ६ त्रिश्मिया अत्रियाङी                                      |
|                                                                      | *                                    | चोषाचर ८ त्रिवाडी                                           |
| •                                                                    |                                      | ध्निर्णाकोत्य१० गोभा                                        |
| -                                                                    |                                      | नवस्ता ११ व्यासन्                                           |
| •                                                                    |                                      | १२ दुवे भाहिया १३                                           |
| ::                                                                   |                                      | ं दुवेनारेचा १४ वोरपेटा<br>ं १५ जोशी पावरियो । ,            |
| ३ पराश्चर                                                            | चसिष्ट,शस्ट्रि, पराशर                | १ त्रिवाडी गांधे २                                          |
|                                                                      | ardegalities ariest                  | ह्यांस गा० ३ त्रिव                                          |
|                                                                      |                                      | नारेचा ४ त्रि० जेखः                                         |
|                                                                      | •                                    | र्गळया ५मोभा चंडेसा १                                       |
| ४ कीशिक                                                              | - विश्वामित्र देवराज                 | १ क्षोफा शुल्या २                                           |
| 4                                                                    | ओदल                                  | तिवाडी शुल्या ३ अव <sup>, ५</sup>                           |
|                                                                      |                                      | स्ती कोणेंद्रा ४ जोशी                                       |
| -                                                                    | · •                                  | नरतेचा ५ त्रिवाडी                                           |
|                                                                      | ,                                    | कांगोद्रा ६ ठाकुर                                           |
| •                                                                    |                                      | नरतेचा ।                                                    |

| गोथ                 | प्रवर                    | शासन                  |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| ५ पश्स              | मृगु, च्यवरः सीर्व,      | ६ त्रियाची दशी ६      |
| •                   | भारतान, जमद्दि           | भावस्ति यशिहात्रो     |
|                     |                          | ३ दवं फणेरिया ४       |
|                     |                          | जोशी पांड चा ५        |
|                     |                          | त्रियाक्षी सवा उत्र।  |
| ६ झीपमन्यय          | सीयमन्यय                 | त्रियासी सेर १        |
| <i>७ ग</i> ाइयम     | कार्यण, परस              | १ त्रियादी जाज हो-    |
| - 11151 t           | मैत                      | ला २ त्रि॰ माईयाची    |
|                     | ****                     | ३ प्रि॰ काशिवद्       |
|                     |                          | घादिया ४ जि॰ वटु      |
|                     |                          | सुदालिया ५ जोशं।      |
|                     |                          | पायत होत्र ६ जो०      |
|                     |                          | चंडेशा ७ जो ०पंच लिया |
|                     |                          | ट घोरामा भट १ त्रि.   |
|                     |                          | षाडी लोहवात्रहाया     |
|                     |                          | १० व्यास पुरना        |
|                     | •                        | ११ त्रिवाडी, करचंडा   |
|                     |                          | १२ घोराजाज झाला ।     |
| ∉ गीतमं             | श्रीतिश्प, ग्रांगिरस     | १ द्वेल पाउभा २       |
|                     | गीतम                     | द्वेसीचवाडिया ३       |
|                     |                          | टाकुर लापसा ४ दवे     |
|                     | •                        | युछ बोसा ५ दवैगो-     |
|                     |                          | तमिया ६ जोशी          |
|                     |                          | गोतम ।                |
| र शा <b>चिड</b> ल्प | सासेल्य देवल शांहिल      | १ दवे की हिया २       |
|                     |                          | घोरा कोडिया ३ घोरा    |
|                     | ,                        | घांघल बांडिया ४       |
|                     |                          | घोरा पांडिया।         |
| १० चल्यास           | क्षात्रेय, गविष्ठ, पूर्ण | १ इवे हाडी अरणा-      |
|                     |                          | या केलवाडिया २ दवे    |
|                     | • ;                      | घातडिभा 🛊 जोशी        |
|                     |                          | वातस्या ।             |

|                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| गोत्र                                               | प्रवर                                 | शसान                 |
| ११ लोड्सवान                                         | औतिथ्य, आंगिरस                        | ्१ दबे कोचर २ व्यास  |
|                                                     | लोडवान                                | कोचर ३ देव पाडक      |
| १२ मोत्रस्य                                         | आंगिरस, भारभ्य,                       | १ दवे चेलडिया २५वे   |
|                                                     | . मीहल                                | चापानेरिया ३ दवे     |
|                                                     |                                       | हितीया ४ दवे गोधा    |
| १३ ऋपिझल                                            | षसिष्ट, भारद्वाज, इन्द्रं             | ो १ दवे प्रनोलिया २  |
| ı                                                   | •                                     | दवे दलवटां ३ दवे     |
|                                                     | . 1                                   | ्रमुहतार मणेचा ४ दवे |
| - ;                                                 | ,                                     | पुमाणेचा ५ दव        |
| •                                                   | ••                                    | जीवाणेचा ६ दबे       |
| , •                                                 | :                                     | काडिया ७ ठाकुर भीं-  |
| • •                                                 |                                       | डियाट बोभा वध-       |
|                                                     |                                       | लिया ६ दवे मना पुत्र |
| • •                                                 | •                                     | पाठक १० ठाकुर        |
| ••                                                  |                                       | काविञ्जल।            |
| १४ द्वारीत                                          | ं हारीत                               | १ अभा आचडिया १       |
| #शक एक प्राचीन जाति है इसका वर्णन मनु में बाया है । |                                       |                      |
| पीएडूका श्रीएडू द्रविद्धाः काम्बोजा यवनाः शकाः      |                                       |                      |
| 1 :7,5                                              | 7                                     | । म० १०। ४४ 🕆        |

शक एक देश का नाम है। कुफ खाहव ने शक, काडुल का नाम लिखा है, इसी का नाम शाक होप है। यहां पर क्षत्रिय जातियें जाकर धर्म मूछ होगई थीं उनमें से हुंशक भी थे यह ऊपर

दिये गये मनु के श्लोक से विदित हुआ। शालिवाह शक राज मी हुवे। इस होप के निवासी शाक होपी ब्राह्मण कहलाये।

्डनके भेद् मग]और भोजक हैं।

# परिशिष्ट ब्राह्मण ।

ः अध्यक्तियह भी उपरोक्त १० विध ब्राह्मणी अन्तर्गत ही हैं धरन्तु स्पष्टता के लिये पृथक् लिखे जाते हैं। 1

### १-शाक द्वीपी अथवा मागध ब्राह्मण।

यह ब्राह्मण मगध देश में हैं। तिरहुन विहार गंगा के पास क्सते हैं। मगध देश में कब फैसे गये यह ज्ञात नहीं हुआ।

| पराशर'<br>भारद्वाज | ् ं मिश्र<br>पा <b>रहें</b><br>मिश्र | कुकुरन्द<br>देवकुळियार<br><b>यवै</b> या |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| घटस                | <b>3</b> )                           | अन्दाधियार                              |
| पराशर              | ' मिश्र'                             | श्रीमीर योर                             |
| "<br>शापिडल्प      | 29                                   | डाहुर मीरी                              |
| ,si                | ग<br>पाठक                            | जम्बार्त                                |
| भाग्द्वाज          | 31                                   | श्रद्रावर<br>ओनरियार                    |
| काश्यप             | मिध                                  | विलसय                                   |
| की एडन्य           | पाएडी                                | देधा                                    |
| n                  | मिश्र                                | प्रनियार                                |
| गर्ग               | पार्डे                               | पंछिया                                  |
| शारिडस्य           | परिडत                                | भस्तृनियार                              |
| 5)                 | मिश्र                                | मप्रयवार                                |
| कौरिडन्य           | पाठक                                 | र्खतवार                                 |
| भारहाज             | मिश्र                                | उर्घर                                   |
| गोत                | उपाधि                                | निवास                                   |
|                    | इनक गास—                             |                                         |

मथुरा के निवासी चतुर्वेदी ब्राह्मण उपाधि मेद से हैं। चतु-वेंद्री, जियेदी वा त्रिपाठी, द्विवेदी, चा दुवे या दवे यह पद्वियें सब प्रकार के ब्राह्मणों में हैं। निश्चय से नहीं कहाजाता मथुरा के हास्तारों में यह उकावि किस २ प्रसारके ब्राह्मणों में हैं। पर विशेष कर गीज दी जाने गये हैं। इन के १ कहने २ मोठे ३ गुल्पटे और ४ घरहाया यह ४ में दहा।

| 🕧 , डपाधि         | प्रवर                         |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>च</b> तुर्वेदी | आजेय, गविष्टर, पीर्वतिथि      |
| <b>.</b>          | कीत्स, अंगिरस, योगनाध         |
| <i>7</i> 7        | विश्वामित्र, देवराट, औदंहे    |
| .55               | क्षसिण्ड, शाँक, परादार        |
| <i>b</i>          | आर्थव, स्यवन, आप्नुवान, सीर्ध |
| •                 | जमद्ग्नि,                     |
| ,<br>, 29         | आंगिरसं, वृदस्पति, मारद्वाज   |
| <i>"</i>          | काश्यप्, आरय, ध्रुव,          |
|                   | א<br>מ                        |

शाम शासन कोकोर, दझ, पूर्वे,सज्जन में हरी, खलहरे मरैठिया, सांडिस्य कुत्स पुरोहित, छिरोरां, घोरमई,मिश्र चकेरी, र्खे । अब ्बुदौथा, तोपजाने, चन्द्रसे, चन्द्रपुरिया, वैसाधर, सुमावली, साध ्निनावलि, काहो, विधिया, जौनमाने, चसिष्ट दिश्वित उटोलिया, दुणवार, वेंडवाल, दरर, शीसरे,गोधवार, डाहर, गुगोली, भागंब ्योद्जै, कतेरे मेर, घेहरिया सकता, पान्डे, पाठक, राहत, कारेनाग, तिवारी, भारद्वाज तसवारे, वीसा<u>.</u> चौपोली, तिवारी, भामले. मर्कामया, कोहरै

दियासार,





पंडित मदनमोहन माळवीय.

सद् भौन्य

٠

मेलरे, गुनार शिकरीली बीसा। लापसे, भरतवालर, तिलभने, सीरे, घर बारी चन्द्रपेजी, गोजले, शुक्ल ब्रह्मपुरिया, श्रीफिय

रस जाति में सानाम धन्य राजा जयक्रण्णदास हो खुके हैं। इमें सेन् है आपका चिस धा चरित्र समय परन मिलनेके कारण न देसके

### मालवीय व्राह्मगा।

यह गुजरात देश से मालचे में जा यसे ये। अतः गुर्जर सम्ब-दाय में हो गिने जा सकते हैं। गोत्र—१ मारहाज २ पराशर ३ अगिरस ४ गीतम ५ शाहिस्य ६ जिल शक्ष ७ यत्स ८ कौत्स ६ काश्यप १० कात्यायन १२ कीरिडन्य १२ मेंत्रेय १३ अर्घ चशिए १४ पाशिए।

मालवं। यत्रेश्र भूरमा आनरेलुल पं०मदनगोहनमालवीय B.A.L. L. B.

३०० वय से अधिक हुये मालय देश छोड़नर सायके पूर्व ज प्रथान में आवल थे। सालयोगवंश में पंठ वैजनायकी शार्त के सन्-६८६२ ता० १८ दिश्वस्पर को जरास प्राष्ट्रभूत हुवं। साय का शुभ साम करण त्वनशाहन सार्ग किया गया। आपसी प्रारम्भिक शि-धारिन्द्र में यर १२ हुई। नर्यनेमेंट स्तुल से शायने विद्वित प्रीक्षा ज्ञाणं थर्य। विश्व प्रयाग में शिस्पोरकालेज से १८८४ हैं है में छि.मे. प्रीक्षा उद्योणे का। नवनन्तर आप इ यर्ष तक गवर्मेंट स्तूल में अध्यापक रहें। सन् १८८७ हैं में को लोकर को सास्कुरेदार्थ राजा शामपालसिंहजों ने अपने यहाँ से जाकर दात्र सास्कुरेदार्थ राजा शामपालसिंहजों ने अपने यहाँ से जाकर दात्र को दखता के सामचार एप्रदा क्रमायन सियान तथानम्बर आपने कानून रहते को दिवार की ६ वर्ष दहसर १८६१ सन् में हाईकोर्ट की परीक्षा पासकी, सन् १८६२ में L.L.B. की उपाधि भी लो बाप तब से अब तक बकालत ही करते हैं। हिन्दू यूनिवर्सिटी खोलकर आपने जी भारतवर्ष का; उपकार, किया है घह प्रलय तक आपका यश खापित करेगा। आप बड़े लाट साहिव की कींसिल की सभासद हैं ईश्वर करे भारत वर्ष का हित, साधन आप ऐसे ही शतंसमाः करते रहें, तथाऽस्तु।

#### ~--9XQQQQXXX

# कूर्माञ्चलीय व्राह्मण।

यह जाति जुमायूं में है। अपने आपको गौड़ों काभिद बताते है। जुमायूं में कर गये यह ज्ञात नहीं हुआ। परन्तु सर प्रकार के ब्राह्मण जुमायूं में हैं-१ कान्यकुटज कुर्मा० २ महाराष्ट्र कुर्मा० ३ गुर्जर कुर्मा० ४ पुराणे कुर्मा० से ज्ञात होता है।

इनके निम्नलिखित भेद हैं—

देशस २ कपूरी।

१-देशसों के गोत्र

| स्यान                 | ∽ गोत्रः                              | उपाधि        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| गङ्गावास्त्री 🕐       | , भारहाज                              | . पन्त       |
| . खुदा <sup>.</sup>   | ٠ ي                                   | 29           |
| तिस्रारी              | . ,                                   | •            |
| गङ्गावार्छो           | विश्वामित्र                           | મંદ્ર        |
|                       | · २–कर्पूरी                           |              |
| गोत्र                 | उपाधी                                 | -            |
|                       |                                       | स्थान        |
| १ भारहोज <sup>ः</sup> | · पाएडे                               | पातिवास 🗜    |
| २ गोतम 🦈 📜            | ٠ ,                                   | पालियौ       |
| 3 ,                   | ्र त्रिपाठी                           | ् अस्त्रमोरा |
| ४ भारद्वाज            | पाठक                                  | गंगावाळी     |
| ५ काश्यव              | पाएडे                                 | शिमलिटिया    |
| ६ अगिरा               | जोशो ं                                | पल्छुदा      |
| ७ गर्म '              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | भाजार        |
|                       |                                       |              |

|                   |                 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| ८ भारहाज          | कन्दपाल         | पाटीवाल                                 |
| £ "/              | मिश्र           | छोइनी                                   |
| ξο <sub>3</sub> , | जोशी            | तिलारो                                  |
| ₹ξ 51             | पाठक            | करणटिक                                  |
| <b>१</b> २ ,,     | पांडे           | हार                                     |
| गोतम              | त्रिपाठी        | चनलारा                                  |
| भारद्वाज          | पाएडे           | माला .                                  |
| गौतम              | 35              | <b>जो</b> ला                            |
|                   | •               | चळीय                                    |
|                   | -               | चलीय                                    |
|                   | पुराणे कूर्माञ् | इहीय                                    |
|                   | गुर्जर कुर्माङ  | वलीय                                    |
|                   | west free       | ,                                       |

### नयपालीय ब्राह्मग



नेपाली ब्राह्मण राजा नन्दराज ने कन्यकुन्ज देश से बुलाये थ। अतः यह कान्यकुन्ज ही हैं। इनके देश, उपाधि स्थान भेद से उपनाम पड़ गये हैं नोचे गोत्रादि दिये जाते हैं।

| गोत्र             | <b>उं</b> पाधि | स्यान            |
|-------------------|----------------|------------------|
| कीशिक .           | रेगमी          | ं लगतोल          |
| घृनकौशिक 🕛        | खदासी          | . 5,             |
| षशिष्ट            | मटरै           | मखन्तोल          |
| <b>घृ</b> तकी शिक | नयपाली         | पाकलख्यान        |
| कौ शिक            | रेगामी         | • श्रोपेटोल      |
| वशिष्ट            | મદરે           | <b>भिलतु</b> स्म |
| काश्यप            | · घिमिरे       | बुधसिंह          |
| <b>फौशिक</b>      | रेगमी          | जैनपुर           |

### ब्राह्मण वंदीति दूसम्।

| নীম                | ं उपाधि           | स्थानः             |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| डपमन्यु            | ਬਾਜ਼ਾਲ            | योर लोगं           |
| श्राचेय            | शिक्षपछ           | टह्याँफ.           |
| धरस                | स्पासेनी          | पीरा               |
| <b>उपमन्यु</b>     | যাগত              | गीरखा              |
| <b>क्रा</b> श्चेय  | पंदर्शान          | शगरसू              |
| वीव्हिन्य          | ं धानार्च         | रोस्या ं           |
| गरी .              | रिपाछ             | · गोकड             |
| गीतम               | 'तियारी'          | नीपाद              |
| वशिष्ट             | <b>ਬਾ</b> ਲੀਚੇ    | गोगहरू             |
| की शिक .           | <b>घु</b> ममाना - | सिःचु              |
| भारहाज .           | पाँख्याळ 🔻        | <b>ब</b> रलाङ्ग    |
| <b>अ</b> त्रि      | गोतमी '           | धनगस्यसङ्ख         |
| भागसाज 😶           | , शिल्याल         | मैश्री             |
| क्षत्रिय           | <b>मजि</b> छ      | , <b>योष</b> िक्ष  |
| ड <b>ा</b> सन्यु ् | घकास              | घतृङ्ग             |
| बशिए,              | मरी               | , जारानीकि         |
| धरखय               | रिजल. ,           | মান্দু             |
| कः। श्यप 🍐         | <b>घि</b> सिरे    | शिया               |
| -                  | .तिमिञ्च          | , गोरका            |
| <b>छ</b> ।त्रेय    | थर्स्याळ          | <b>श्ल्द्रचीक</b>  |
| <b>व</b> ींग्ड स्य | नेदापार           | ्र <b>ज़ांगु</b>   |
| धुमुकी शिवा ,      | नैग.छ             | 🏅 पशुपतिसर 👬       |
|                    | , ,रेंसमी         | , घास्यौक ,        |
| <b>अत्रि</b> -     | ्पोख्याल          | तुकुचा             |
| 20 15              | মিশ্ব             | ছবিভাল             |
| भ्रनञ्जय 🧓         | रिजाल             | <b>ेनिघा</b> ळपाणी |
| _                  |                   |                    |

पशिष्ट सम्बात एतनवीय जीतर पन्त पाल

#### काश्मीरी ब्राह्मण

काश्मीर में प्रायः सारसन प्राह्मण ही हैं। कोई कान्यहुन्त यहते 'हैं। हरहीं के उपनाम उपाधि प्रामादि के भेद से हो गये हैं। इनका जिखना मुख्य कार्य है यह कथ नाश्मीर में गये निश्चय से नहीं कहा जाता। पर विद्वानी ने मुगळ राज्य काळ में जाना माना है। काश्यीरी ब्राह्मणों के १ मट २ पिएडत ३ राजदान यह सेद हैं।

|                          | १भह            |                      |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| गोत्र                    | उपांधि         | €थान                 |
| <sup>-</sup> विश्वासित्र | चङ्ग           | े हमा <b>फदा</b> र्छ |
| <sup>-</sup> काश्यप      | कर्नाजी        | " अहरामर             |
| •                        | २-पण्डित       |                      |
| गोत्र                    | डपाधि          | रुधान .              |
| *क <b>िष्ठ</b> क         | 'রাদু          | ं , पंपीछ 📫          |
| <b>की शिक</b>            | क्षचरो         | रणवास्री             |
|                          | मञ्जु          | ह्यक्त्राख .         |
| "<br>"                   | मुख्य          | अनकदाख               |
| r)                       | 'कोटदार        | जोगीगलकर             |
| 'सारहाज                  | <b>चटफु</b> ळो | ढस्वला               |
| 23                       | 79             | अधलमरी               |
| "<br>उद्भारद्वाञ         | द्र            | <b>छ</b> ङ्गला       |
| - Linkston               | 23             | अहिकदाल              |

| ·····     | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|-----------|----------------------------------------|
| <b></b>   | स्थान                                  |
| सम        | रनवाली                                 |
| ं वान ं ' | जोगीलनकरं                              |
| फोतदार    | पंपोल                                  |
| ্<br>ভাহু | राणावाली                               |
|           | सम<br>वान<br>फीतदार                    |

### ३-राजदानोंके गोत्र

ं गौतम, लौगाक्षि, उपाधि, ल्बुरकर, कौल, दत्त, खासी नौरंस्थान वलदीमर हवकदल है।

# सप्तशती ब्राह्मणं

#### ~<del>```````</del>

यह बंगाल में विशेषतया हैं। आदि शूर के राज्य से इन का बंश कम चलता है। इन के गोत्रादि नीचे लिखे जाते हैं। यह राढ़ीय कान्यकुल्जों का उपमेद है।

| भेव            | गोत्र   | <b>.</b> भेद       | गोत्र्           |
|----------------|---------|--------------------|------------------|
| सगै ं          | गौतम    | बालधीपी            | गौतम             |
| स्रोग          | पराशर   | ं वागङ़ी           | पराशर            |
| नानशी          | कौशिक   | उल्रुकी            | <b>घृतकौशिक</b>  |
| जगै े          | षत्स    | <b>बु</b> त्तुरी   | शावि <b>डल्य</b> |
| <b>अ</b> लानी  | शाविङ्ख | मल्छुकजोरी         | वत्स             |
| मालानी         | गौतम    | नावडी              | गौतम             |
| <b>कर</b> ला ॄ | कात्रयप | कतानी              | "                |
| पिटाडी         | पराशर   | काश्यपका <b>ला</b> | दी बहस           |



इंडियन प्रेस, प्रयाग ।

#### श्रीमती रामेश्वरी देवी नेहरू

कांग्यता जन्म नवस्वर १८६६ में पंजाव।के एक वहुत प्रतिष्ठित भीर पुराने कश्मीरी घराने में हुआ है।

वापके पिता पंजाब के प्रसिद्ध स्टैट्यूटरी।सिथिलियन पुराने रहंस दीवान नरेन्द्रनाथ हैं। जो आज कल मुलतान के डिप्टी किम इनर हैं और कुछ दिन हुये लाहीर के स्थानापन्न किम इनर रह चुके हैं। दीवान नरेन्द्रनाथ की चार कन्यायें हैं। श्रीमनी रामेश्वरी देवी आपकी दूसरी कन्या है। यद्यपि आपके पिता का अपनी कन्याओं के पढ़ाने लिखाने की ओर त्रिशेप ध्यान नहीं था तथापि आपकी पूज-भीय माता जी की बड़ी प्रवल इच्छा थी कि हमारी कन्याएं पढ़ें लिखें और विदुषी वर्ने। अस्तु इन्होंने लड़कपनसे ही अपनीवालकाओं को सरल तथा साधारण उपदेश देने आरम्भ करा दिये और ७वप की होने पर वालिका रामेश्वरी देवी के पढ़ाने के लिखे एक मोलवो और एक पंडित नियत कर दिया इस प्रकार कुछ वर्षों तक इन्हें साधारणे हिंदी, उद् और हिसाब किताब की शिक्षा मिलती रही।

्र जब इनकी अवस्था १३ वर्ष की हुई तो इनके पिता ने एक ईसाई गुरु नानो रख कर इन्हें अंग्रेजी शिक्षा दिखाना आरंभे किया।

परन्तु यह शिक्षाक्षम पहुत दिनों तक न चल सका। आपके भावी पति अपनी शिक्षा के लिये विलायत जाने को थे। इससे १६०२ में आपका विवाह प्रयाग के सुप्रसिद्ध- पड़वोकेट माननीय पंडित मीतीलाल नेहक के मतीजे पं० वृज्ञलाल नेहक के साथ हुआ तब से श्रीमती के शिक्षा क्षम में विद्या पड़ने लगा। आपके पति १७ वर्ष की अनस्था में प्रयाप विश्वविद्यालय के प्रेज़ुपट हुए थे और विवाह के दो ही तीन महोने पीले जिविलस्थित की पराधा देने के लिया विद्यापता नले गये यहां आ गंग ६ वर्ष तक विद्यापत्रयन किया।

पहले आपने आवस वोर्ड विश्वविद्यालय भी बी॰ ए॰ प्रीक्षा

में समिलिन हुव। इनमें भी आपको सफलता प्राप्त हुई और लंका होय की सिविलसर्थिस में आपको एक पर मिला। किन्तु आपने उसे खोकार नहीं किया और भारत गवनमेंट के अर्थ-विभाग में एक उन्ने पर पर नियुक्त होकर सन् १६०२ में आप घर लीट आए। इस बोच में श्रोमता रामेश्वरों देवों के पढ़ने में यद्यपि बहुत किया पड़तों गया पर सब विझों को दूर कर वे पढ़ती ही गई। आपके पिता ने भी एक सुयोग्य गुरुवानी आपकी शिक्षा के लिये रखदी, इस प्रवंध का बहुत ही उत्तम परिणाम हुआ। आपने थोड़े ही दिनों में अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्रोप्त करली। इस समय आप अग्रेजी बहुत अच्छी तरह लिख, पढ़ और घोल सकती हैं।

लड़कपन से ही आपकी इच्छा थी कि अपनी जाति की खियों के लिये कोई अच्छा पत्र निकालें। इसी उद्देश्य से आपने अपने पता के एक मित्र से लिखा पढ़ी भी की पर कई कारणों से उस समय भागका मनोरथ सफल न हो सका। आप इस समय मुहम्मदी बेगम द्वारा संपादित उद्दे से सप्ताहिक पत्र "तहजीव- निस्वां, में लेखलिखने लगी। ये लेख पाठकों को बहुत ही पसंद आये जिससे आपका उत्साह और भी यद गया। इस समय कश्मारियों का एक मात्र पत्र" काश्मीर द्वंण" दूर गया था, आपके पति के ज्येष्ठ माई पंडित मनोइरलाल नहक ने आपसे कशा कि अब आप चाई तो अपनी इच्छा की पूरा करें।

पहले तो काश्मीर दर्पण की चलाने की सलाह ठहरी, पर अंत में यह निश्चय हुआ कि केवल खियों ही के लिये एक मासिक पत्र निकाला जाय। इसप्रकार जून १६०६ में "लादर्पण" का जन्म हुआ पहले तो यह हिंदी और उर्दू दोनों में लाथ हो साथ निकलता था क्योंकि कश्मीरियों में उर्दू ही का अधिक प्रचार है, पर चारों ओर से यह सम्मति दी जाने लगी कि यह पत्र सब जाति की लियों के लिये होना चाहिये जिसके लिये इसका हिंदो ही में प्रकाशित होना आवश्यक है। निशन सब वातों पर विचार कर दोही अंक के अनंतर पत्र केवल हिंदी में निकलने लगा और अब तक बरायर चला जाता है। सम्पादिका महायाय का उद्देश्य इसके द्वारा धन कमाने का नहीं है। आपका उद्देश्व देश सेवा और अपनी बहिनों का उपकार है। इस लिये घाटा सहकर भी आप इसे प्रकाशित किये जाती हैं। इस पत्र से एक बड़ा लाभ यह हुआ है कि कश्मीरी महलाओं में भी

स्वीदर्पण निकालने के थोड़े ही दिनों पीछे आपने अपने पति की सलाइ से प्रयाग-महिला-समिति नाम को एक समा स्थापित की जिसका अभिशाय यह था ख्रिया परस्पर मिल जुल कर एक दूसरी पर अपने विचार प्रगट करें, अपनी जाति के सुधार का यत्न करें, तथापि भिन्न भिन्न विपयों पर विवाद वाद करके अपने ज्ञानकी युद्धि करें।

हिन्दी का प्रचार हो गया है।

इस कार्य में प्रयागके सुप्रसिद्ध एक एडवोकेर डाक्टर तेजवहादुर जी की गत साध्वी सुशीला परनी श्रीमती धनराज रानी सपह जी में ने आपको सहायता को शीर सिमिति का पहिला अधिवेशनाआप ही के बंगले पर हुआ। इस सिमिति ने प्रयाग की मिनिलाओं में समा समितियों में आने जाने का शोक पैरा कर दिया है। इस सिमिति के अधिवेशनों में चे बड़े उत्साह से जाया करती है और अनेक विषयों पर क्याख्यान देती हैं। इसका अधिवेशन प्रतिमास होता है और छग भग चार वर्ष से यह प्रयाग में स्थापति है।

- जितना लाम इससे पहुंच जुका है उससे भाशा है कि भागे की इससे और भी अधिक पहुंचेगा। इस मांति श्रीमती रामेश्वरी देवी ने हिंदी भाषा तथा स्त्री समाज का बहुत कुछ उपकार किया है आशा है कि आपके द्वारा भभी और बहुतेरे लाम- पहुंचेगा।

# चिल्प श्रेगी

### ब्राह्मणों के कर्म मनु महाराज ने

अध्यापन मध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रति प्रहं चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत् ॥

यह छिखे हैं। यह कांग्रं सन्ध्योपासना दिवत् नित्य भी हैं श्रीर काम्य है। परन्तु इनसे नित्यत्व पक्ष में जीवन निर्वोह नहीं ही सकता । इसछिये जीवन निर्वाहार्थ मनुकी यह आज्ञा है।

> विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्षं विपणिः कृषिः । धृतिमैक्षं कुसीदं च दशजीवन हितवः ॥

, इसमें सर्व प्रधान शिल्य को कहा है। और वास्तव में यदि इम इस चरा चर जगत् में दृष्टि फैलाकर देखते हैं तो सब शिल्प ही शिल्प ड्राइंग ही ड्राइंग नजर आता है। ईश्वर का नाम विश्वकर्मा ही है उसने इस सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया इसिल्ये वह भी शिल्पी है। विश्व कर्म सुक्त में यह स्पष्ट हैं।

किं सि दासीद अधिष्ठानमारम्भणं कतमसित् कथासीत्।
्रयतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा विद्यामीर्णेन्महिना विश्वस्थाः ॥
यहाँ प्रश्न किया है कि विश्व कर्मा ने क्य यह सिष्ट उत्पन्न की
कव उसका अधिष्ठान क्या था?॥ अगले मन्त्र में उत्तर है।

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखी विश्वती वाहुरुत विश्वतस्पात्। संवाहुभ्यां धमति संपतत्रेषांवाभूमी जनयन् देवएकः॥ विश्व से नेत्र, मुख, वाहु अधिक क्या सब विश्व से ही उत्पन्न

इसी ऋचा का पोषक यह मन्त है ह्रह्मणस्पति रेता संकर्मार इवाधमत्। देवानां पूर्वे युगे असतः सदजायत॥ जिस प्रकार कि कर्मार स्वर्णकारादि शिल्पी छोग मूर्ति आदि बनाते हैं। इस्ति प्रकार देवताओं के जनम उस असत् (अव्यक्त कारण) से हुवे। विश्वकर्मा इस शब्द का अर्थभी 'विश्वं कृत्स्नं कर्म यस्यसः' सम्पूर्ण है कर्म जिस का यही है। यही ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है—

विश्वकर्माऽभवत् प्रजापतिः, प्रजाः सृष्टा विश्वकर्माऽभत्संवरसरो विश्वकर्मेन्द्रसेव तदातमान प्रजापति संवतसरं विश्वकर्माणमान पुवंती-न्द्र प्रवतदाऽत्मनि प्रजापती संवतसरे विश्वकर्मण्यततः प्रतितिष्ठंति य प्रयं वेद्र य प्रवं वेद । पे० ब्राह्म ४ १२२ ३

अर्थात् विश्वकर्मा प्रजापति है, वह प्रजा को रचकर विश्वकर्मा हुआ, इन्द्र आदि उस के नाम हैं। विश्वकर्मा के नाम वेदों में विश्व कर, वाचस्पति, त्वष्टा, कश्यर, जीव, ब्रह्मण्स्पति, हिरण्यगर्म, शिल्पाचार्य, सहस्रशीय भीवन आदि हैं। इन सब से विश्वकर्मा की विभूति की प्रशंसा है। त्वष्टा क्रपाणामधिपतिः,

त्वष्टा रूपाणिहि प्रभुः, त्वष्टारूपाणा मीदी, इत्यादि श्रुति वाक्नी से 'रूप, शिल्प Drawing का अधिपति त्वष्टा को ही कहा है। जैसा कि अद्भवः सं भूतः पृथिव्ये रस च्च विश्व कर्मणः समवर्तताधि । तस्य त्वष्टा विद्ध दूपमेति तत्युद्धस्य विश्व माजानमञ्जे॥

<sup>#</sup> शिल्प प्रशंसा विश्वकर्म माहात्स्य पद्म पुराण द्या ७५ में देखीं। 📆 🖰

उपजीवन्ति तं विश्यं विश्व कर्माण मीमहिः इत्यादि ॥ १००० । विश्वं के क्षिण क्षेत्र के कि कि बचन जिलते हैं -- ये भिःशिलपैः प्रपंथाना सद्धा हत् येमि घी मन्यपि । शत् प्रजापति । येभिवीचं विश्वक्ष्या सम्बद्धा तेने सम्मन् इद्धं वर्ष समस्य । तेने सम्मन् इद्धं वर्ष समस्य । तेने सम्भन् इद्धं वर्ष समस्य । तेने सम्भन्ति । वर्ष । वर्ष ।

हे आग्री जिन शिल्प कर्मी में इस पृथ्विती सन्द्रमा सूप आदि की. विस्तार गुक्त किया सन्द्री से देश राजा की समृद्ध करी।

### शिल्प शास्त्रप्रणेता

भृगुर त्रिर्विसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा । नारदी नग्न जिच्चैव विशालाक्षः पुरंदरः ॥ ब्रह्मा कुमारो नंदीशः शौनको गगं एवच । वासुदेवोऽनिरुद्धेश्च तथा शुक्त वृश्स्पती ॥

अष्टादेशेते विष्याता शिल्य शास्त्रापदेशकाः ॥ मस्य पु० २५२ / भृगु आदि १८ मार्चार्य हुवे ।

#### कश्यप और शिल्प

यत्ते शिल्पं कश्यप रोचनावत् । इन्द्रियावत् पुष्कलं चित्रभातु ॥ यस्मिन्तसूर्या अपिता सप्तसाकं तस्मिन्राजा न मधि विश्ररेमम् । तै॰ ब्रा० २ । ७ । १५ । ३॥

हैं कश्वप ! आप का शिहप प्रशंसनीय है। चित्रभानु है। इत्यादि। कश्यय के सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राठ पठ में और भी लिखा है। एतेन हवा महाऽभिषेकेण कश्यपी विश्वकर्माणं भीवनम्भिषिपेच। तथा कश्यपी विश्वकर्मा च विश्व लोक पिता मही॥

ऋग्वेद में हिरएय सक्त आया है। जिस में अलंकार धारण की प्रशंसा है यथाभूषणे आपुष्यं वर्चस्य मिति स्क' पठन् भूषयेत्। आयुष्यमिति स्कस्य सानगादय ऋषयः ॥

ि हिरएयं देवता। अलंकार घारणे विनियोगः यह प्रयोग पारिजात में लिका है—

आपुस्य वर्चस्य रायस्पोषमी द्विदं। इदं हिरएयं वर्चसं जेंत्राया विश्वता दिमां ॥ उश्वैवांजी पृतनाषाद् सभासाइं धनंजयं। सर्वा समग्रा ऋदयो हिरएयेऽस्मित्समाहिताः शुनमहं हिरएयं स्पितुर्माने च जग्रभं। तेन मां सूर्यत्वच मकरं पुरुषु प्रियम् संग्राजं च विराजं चामिष्टिर्याचमें भ्रुवा। लक्ष्मी राष्टस्य या मुखेत या मामिद्रसं सज् ॥ भाने प्रयातं परियद्धि रण्यं

इस मह। अभिवेकं से कर्यप ने विश्वकर्मा की अभिवेक किया।

### त्वष्टा ऋौर उसका शिल्प।

(रेतः) नाम खर्ण का है। हिन्स्य खर्ण रेतसः विश्वकोष, तथा अग्नि रेतः मुवर्णस्यात्, यह अग्नि पुरास् में लिखा है। ——

> त्वष्टा वै रेतसः सिकस्य रूपाणि विकरोति। स्वष्टारं ूँ स्वाणि विकुर्चितं विपश्चितम्॥

मस्ते जहाँ ऽधिमत्यें पु ॥ य ऐन इ. दसऽइदें नदंहित जरामत्यु भवति यो विभित्तें । यहोद राजा वहणो यदु देवी सरस्ती ॥ इदो यहत्रहानेद तन्मे वर्चस आयुपे ॥ इत्यादि ।

अर्थात् स्वर्ण धारण करना यश, पुर्य का दाता जरामृत्यु का नाशक है। उसके आभूषण पहिने चाहिये (बिस्तार भय से माध्य नहीं लिखा।

ब्रायुष्य वृद्धि कारण्यं खर्ण भरण की आहा-

यो विमति दाक्षायणा दिराएयं स देवे पु हणुतेदीघेमायुः । सम-नुष्येषु हणुते दीघेमायुः ऋ०स० अ०८। अ०७स्० १६ परिशिष्टे ।

अर्थात् त्वण्टा स्वर्णं के अलकार वनाता है। े इसी लिये—मांगल्यतं तुनाने न भर्तः जीवन हेतुना।

कर्छे वाघ्रमिं सुभगे साजी व शरदः शतम्।

हे बधू ! तेरें गल में सोने के होर की बाँघता हूं । 😘

. इस में बधू का माँगस्य मामरण मादि घारण करना लिखा है

दर्गोकि-

यदि हिस्त्री न रोचेते पुमासं न प्रमोदयेत्। अप्रमोदात् पुनः पुंस प्रजननं न प्रचतते ॥ तस्मा देवाताः सदा पूज्या भूपणाच्छादनाशनैः भूति कामेर्नरेनित्यं सत्कारे पूत्सवे पु च ॥

यदि स्त्रो सुसज्जित न! हो तो पुरुप को पसंद नहीं आसकती। ना पसन्दी से अप्रसन्तता से वा गर्भाधान नहीं होता। इस से सियों को सर्वदा ही वस्त्र भूषणों से सुसज्जित रखना योग्य है। इसी से 'इमामलकर्ता, यह विशेषण कत्यादान में है। '' स्वष्टा वीर देवकामजजान स्वष्टु रवी जायत आशुरस्वः सर्यात् स्वष्टा ने घोड़े को पनाया।

त्वष्टा (विश्वकर्मा) की उत्पत्ति

गृहस्पतेस्तुभगिनी घरस्रो ब्रह्मचारिणी।

योग सिद्धा जगत् फ्रत्स्नंमसका चरते सदा॥ १५॥

प्रभासस्य तुसा भार्या वस्ताममप्रमस्यतु।

विश्वकर्मासुउस्तस्याँ जातः शिल्गी प्रजापितः ॥ १६।

स्वाप्टा विराजो क्रपाणां धर्म पीत्र उदारधीः।

कर्ताशिल्पसहस्रणं तिद्शानां चकल्प ह॥

मानुषाश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्गं महात्मनः॥ १८।

बृहस्पति को वहिन प्रभास की स्त्री यागितिद्धा के त्वप्रा उत्पन्न हुवे

<sup>(</sup>१)(अ) त्रिचकरथ का वर्णन
(१) तडित् वर्णन
(१) विमान वर्णन
(३) नीका वर्णन
(अ) कृष वर्णन वेदों में यत्र तत्र आता है।
तस्मी स्वष्टा व जुम सिंचत्
महास्वष्टावज्ञमत सदायसं ग्रह० स०८।१५,३॥—
उसके लिये त्वष्टा ने वजु वनाया।
फुल्टजं मदर्थं त्वं यथा प्रावृद् न बाघते॥५॥
थिकांविक भज्येन न पुरातनता ब्रजेत्।
युव पव्या त्व मिहिनोरे त्वाष्ट्र कुठ कंचुक्तम्॥६॥
युठ पुत्रेण वाह्यता मनार्थे कुदपादुका।
गुरुक्तयाऽपितं प्राह त्वाष्ट्रमे श्रवणोचिते॥ ७॥

भूषण स्नेहत स्तेन कुरुकाञ्चन निर्मित ।
कुमारी क्रीडनीयानि कीतुकानि च देहिमे ॥ ८ ॥
दंति दंन मयाग्येय खहस्त रचितानिच ।
गृहोपकरण दिन्यं मुसलोल्खलादिकम् ॥ ६ ॥
तथा घट्य मेधावी यथा न त्रटित क्रचित् ।
यह त्वण देवताओं के पुरोहित थे
विश्वक्षी वेत्वाप्र पुरोहिनो देवानामासीत् ।
त्वण देवनाओं के पुरोहिन थे
श्रीमद्भागवत में भी ऐसा ही लिखा है—
त एव मुदिता राजन ब्राह्मण जिगत ज्वराः ।
ऋषिंत्वाप्रमुप ब्रज्य परिष्वःचेद मह्म वन् ॥ २६ ॥
वृतः पुरोहिन स्त्वाप्रों महेन्द्रायानुष्व्छते । स्कन्ध ६ अ० ७
हम्म प्रकार जय कहा तब ब्राह्मणों ने कहा कि हमने त्वाप्र को
पुरोहित वरण कर लिया है ।

स्वकर्माण्यपि न मां प्रशाधित्वपूनद्त । एकस्तम्स मयं गेह मेकदारु विनिर्मितम् । तथा कुरुवरंत्वापूयवेच्छा तव धारये ॥

> स्कंद् पु० काशी खं० ८६ रे कनंदर कीचा उन्हर्भ स

मेरे लिये कुटी, तम्बू, कंचुकी, अलंकार, खेल, बना। ' यहाँ सभी शिल्प का वर्णन आया है। अन्यत्र भी लिखा है-

ंशिल्पानि शंसित । देवशिल्पान्ये तेयां वैशिल्पानामनुरुतीह र शिल्प मधिगम्यतेय, हस्ती, कसी, वासी, हिरएय मश्वतरी रथः शिल्पं शिल्पं हास्मिन्न√धिगम्यतेय । य एवं वेद यदेव शिल्पानी ॢँ, ऐ ब्रा० गोपव ब्रा० ६ । २७ । ५ ॥ ३ ॥

अर्थात्, कांसी, सोना, वस्त्र आदि के शिल्प की यह में प्रशंसा करता है। यह शिल्प घोड़े, हाथी आदिकी प्रतिकृति (नमूना) है। ६ ९ यह शिल्प विविध प्रकार का है यथा
सीवर्ण राजतं चैव ताम्न पापाण दार वम् ॥
शिल्पं त्वत्वंतती स्थाता या वत्कलियुगं दृढ्म् ।
शृहं यन्त्रं रथी भूपा प्रतिमा वसनादि कम् ।
यस् किंचिद्दृहस्यते शिल्पं तत्सर्य विश्वंकमजम् ॥
सोने का, चांदी का, तांवे।का, पत्थर का और लक्ष्मी का।
उथा वक्षभूषण् आदि अनेक प्रकार का शिल्प है

इन में खुवर्ण का शिल्प व उस की प्रशंसा के विषम में पूर्व किया जा चुका है। रजत का भी तत्साहचर्य से स्वर्णकार का रूस है। ताझकार (उठरे) के शिल्प का वर्णन भो यत्र तत्र। पापाण के शिल्प का वर्णन सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इसी सिये पश्थर कोड़ वर्तमान जाति की पत्थर के शिल्पों समक्षता चाहिये। दार (कांग्र) के शिल्प की विशेष योजना यह प्रकरण में है।

सी काल प्रभाव से इन शिल्प कार्यों की चारों वर्णों के लीग करने लगे, तथा चारों वर्ण भी प्रायः परस्पर की वृत्तियें करने लगे। इस अवस्था में यह में शिल्प कार्य के लिये व्यवस्था की गई कि चीन वर्ण कत ही जैसे—

सबकवर्तीम शूद्र इता मूर्श्व कवाला मिन हो बन्धा ली । हिरुप्य के शोय सुत्र ३। ७॥ अग्नि होत्र की थाली शूद्रकी वनाई न हो।

परन्तु सब जाति के लोग इन कायीं में लग पड़े। ब्राह्मण, संत्रिय, वैश्य शूद्र यह सब इनमें सस्मिलित हैं।

जैसे छापना छिपे का कर्म है, परन्तु वस्त्र कागज, धातु आदि पर जिल्प कार्य सम्प्रति चारों वर्ण कर रहे हैं। कारखानों में सबहीं जातें करतो हैं। पर जात न छिख कर कर्म नाम से ही छिखते हैं प्रत्युत रावन आदि भी सम्मिछत है। इसी प्रकार पूर्व खमय में भी सब जाति के छोग इन कर्मों में सम्मिछत हो गये थे अद्या विध

यंद्यपि पूर्ण निश्चय से नहीं कह सकते कि इन कर्मों में कौन २ जाति केय २ समिनिलत हुई तथापि जिने कुछ जातियों का पता चेली नीचे दिया जाता है।

'ते वर्णि को रथं कुर्यात् तस्य जात्यन्तर स्थर्च' (घीषायन)
अर्थात् तीनों वर्णभीर जातियें भी रथ कर्म करती हैं।
वर्षी रथं कारस्यये त्रयाणा चर्णा नामें तत्कर्म कर्युस्तेवामेवकालः
भाष्य धूर्त स्वामी त्रयाणा मन्त भूताये कुर्यन्ति रथ कर्ण ते रथ काराः
अर्थात् तीनों वर्ण के लोग रथ कर्म करते हैं, उन रथकार
(तक्षाओं) का अंगन्यां धान काल वर्षा ऋतु है (आपस्तमवस्व )।

श्रिय—मेढ स्वर्णकार (देखो मेढ मीमीला दर्पण)
लोहकारों में—ब्राह्मण्—बद्धानिये लुहार बेंगाल में—
यह जाति कर्म कार के नाम से प्रसिद्ध है। इत्यादि।
स्वर्णकारों में—ब्राह्मण—बद्धानिया सुनार
यह कहीं २ एांचाल ब्रह्मण भी कहलाते हैं।

ब्राह्मणत्व में प्रमाण । 'नडादिश्याः फक्, इस स्व के नड़ोदि गण में पठित पंचाल शब्द पर ''गण रल महोद्धि" में लिखा है पंचालः ब्राह्मण गोत्र वाची, पंचालः ब्राह्मण गोत्र वोची शब्द है , 'शिलिप ब्र ह्मण नामन; पंचालः परिकीर्तितोः ''शवागम अ ७, अर्थात् पंचाल शिल्पी ब्राह्मण हैं। पाँच यह हैं।

मनु, मय, त्वरा, तक्षा, शिल्पो, ( रुद्रयामलतन् ) इन पांचींसे पंचाल नाम हुवा।

इनको ब्लाह्मण हो सर्वत्र माना है इसी लिये मीमासामें भी एक पृथक ही रथ काराधि करण है जिसमें रथकारों को यह की आहा है। है। अर्थवेद, में भी रथकार का वर्णन आया है।

सत्य वभी छिखा है 'वर्षासुं रधकारी अग्नी नादधीत' हर्पा अस्तु में रधकार अग्न्याधान करे, तथा 'ऋभूणाँत्वादेवान झत पतेद्वतेना धामीति रधकारस्यतेः ग्राठ ४० १ प्रठ १ १० १ अप्रमूणां इस मन्द्र से रथ कार अगा धान ६ हैं ॥ पाणिनि के मूत्र 'कुर्वादि-भगेएयः । ४ । १ । १५१ में रथकार ग्रन्ट ऑगरा दिकुलोरक्त्र आया है । वृत्तिका रह्यविदिको लालण लिखतेहें—'अवस्ये कीरच्या आस्त्रण और यह रथकार राज्य शिविप संग्रा में अग्तोदास हैं 'संग्रायांच पा, ६ । २ । ७७ यहां पर वृत्तिकार लिखते हैं 'रथकारो नाम लास्त्रणः अर्थात् शिल्प संग्रा में लास्त्रण दाचक रथकार शब्द अन्ते। हास होता है ।

इस विभिन्न शिल्प कार्य से शिल्प वंदा चला। दिल्प शास्त प्र- अ णेता और इनके शादि पुरुषों त्यष्टा, मय. कश्यप, विश्वकर्मा का प्रथम वर्णन हो सुका।

इन्हीं शिल्पकारों को रथकार भी कहते हैं।

दावकारः खर्णकारः शिलाकारस्त्रयेवच।
अयस्कारस्ताम्रकारः चंचैते रथकारकाः॥
विश्वकर्मसुताहों ते रथकारास्त्र पंचच।
चेदिके नैव मार्गेण तह भ्यानां विशेषनः॥
वर्षे गर्भीष्ठ मे तेषां शुपनीति क्रिया रस्ता॥
स्कद् पुर नागरसंड

यर्थात् लकड़ी का काम करनेवाला, सुनार, पतथर फोड़ा,

लोहार, ताम्रकार यह ५ रथकार हैं। इनका यहाँपवीत थादि होना साहिये।

शिल्पकर्ता का महा कुछ विशेषण वेद में आया है— न निन्दि मचमसंयोमहाकुछोऽग्नेभ्रातद्रण्ऽद्भ्तिसृदिमऋ,सं,२,२,२४९ यह महाकुछ इनसे प्रवर्तित होता है— शिवे मनुर्मय स्टब्छा तक्षा शि-ल्पोंच पंचमः। विश्वकर्म छुतानेतान विद्धि शिल्प प्रवर्तकान् (स्ट्रयामस्तंत्रे)।

इस महाकुल के कार्य क्रम का निरूपण स्कन्द पुरास में मिस्त लिखित है। ं प्रतिमंज्नांच मयानां दश्य कर्मच । त्वणां ताम्र कर्माणि शिलाकर्मच शिल्गां नाम् ॥१३॥ स्ती;वर्णन् तक्षका काणांच पंच कर्माणिता निवे॥ पते समृतः पंच कक्षणक्ष यम कर्मपराः समृताः ॥१८॥

मनु लोंहकार, मय काएकार त्वए। तामुकार, सोने का काम सुना-रों का शिलाकर्म शिल्पियों के यह ५ कर्म हैं।

इस प्रकार कार जातियों में विदित हुआ कि सर्व जातियें, विद्यमान हैं। विशेष विवरण कभी फिर लिखा जादेगा। इनके भेदों में से छांट २ कर पृथक २ वर्ण वताना अत्यन्त दुरुह कार्य है। घड़े अन्वेषण की आवश्यकता है। इस विषय पर समय मिला तो पुनः लिखा जावेगा।

थन्त में समस्त ब्राह्मण जाित से निवेदन है कि यदि सब सभायें में कान्यकुरुज, गौड़, सारस्वत, सनाद्य, माधुर, पांचाल, जांगिडा आदि अपनी २ जाित के भेदों उपभेदों की स्वयं जांच कराकर रिपोर्ट हिलों तो सम्भव हो सकता है कभी पूर्ण, इतिहास लिखा जाचे। इतने पाठक इस तुच्छ भेंट को हो स्वीकार करें। इति पिएडत परशुराम शास्त्रिप्रणीते ब्राह्मणेतिवंश वृत्ते द्वितीयो भागः

समाप्तः ॥ समाप्तश्चायं प्रन्थः ॥



#### परिशिष्ट

#### साहित्याचार्य पंढित श्रम्त्रिकादत्तं व्यास

इनके प्वंत राजपूताने के रहने वाले थे। राजाराम जी के दो पुत हुए हुंगांद तजी और देवदत्त जी हुगांद तजी प्रसिद्ध कवि हो गणे हैं हमारे क्यास जी इन्ही हुगांद तजी के अपेए पुत्र थे॥१॥ क्यास जी का जन्म संवत् १६९५ चेत्र शुक्ला अष्टमीको हु भा था पांचवर्ष की अव स्था होने पर इन्हें विद्याध्ययन बारम्भ कराया गया और उसी रोलकृद में शब्द क्यावली और बमरकोष का अभ्यास कराया जाने लगा घर की खियां सब पढ़ी लिखी थीं इसलिये इनकी शिक्षा उत्तम रीति से होने लगी। बाठ नी वर्ष की अवस्था होने पर इन्हें शतरंज और शितार का चस्का लगा और उसी समय कविता का भी व्यसन धारम्भ हुआ

दश वर्ष की अवस्था होने पर ज्यास जी का यहांपवीत हुआ और उसीं समय से आप गोंस्वामी श्री कृष्ण चेतन्य देव जी के यहां भाषा काव्य पढ़ने लगे उस समय गोस्वामी जो एक प्रसिद्ध कवि ये और उनके यहां अच्छे २ कवि एकत्रित हुआ करते थे, ऐसा सत्संग पाकर कुशाय युद्ध व्यास जी बहुत ही शींध काव्य कुशल हो गये इन्हें १ वर्ष में ही कविता के समस्त प्रस्तारों का अच्छा ज्ञान हो गया और ये भरो सभा में समस्या पूर्ति करने लगे।

घोरे २ व्यास जी का बाबू हरिश्चन्द्रं जी से परिचय होगया ओर ये जनके यहां आने जाने लगे, और इनेकी कविता भी किन वचन सुघो में प्रकाशित होने लगी, इसी वाल्या वस्था में इन्होंने महाराज किन् राज के यहां की धर्म समामें परितोषिक पाया इस समय व्यास जी की अवस्था केवल १२ वर्ष की थी उस समय काशी जी के एकतैलग हैश के अष्टावधानी किन आये उन्होंने अपना बुद्धि कौशल दिखला



इंडियन प्रेस, प्रयाग।

कर सब पंडितों को चिकत कर दिया परंतु हमारे ज्यसी जी ने भी तत्काल शहान धान रव कर उक्त पंडित को भी चिकत किया उन्होंने बत्यन प्रसंग्न होकर इन्हें सुकृषि की पड़वें प्रदान की १३ वां वर्ष भारम्म होते हां इन्होंने संस्कृत का सध्ययन आरम्म किया। एक तरफ तो येच्याकरण, सांख्य सांहित्यवेंदांत्रआदिगहन विषयों का अध्ययन करते और दूसरी और गान बाद्या संम्बर्धा कलात्रों का अध्ययन करते जीते थे। सम्बर्ग १६१३ में इन्होंने काशी गवनमेंद्र संस्कृत कालेज में नाम लिखवाना और १ हो धर्ष के परिश्रम में बहां से उत्तम परीक्षा पास की संबत् १६१७ में इन्होंने आचार्य परीक्षा पास की और दूसरे वर्ष साहित्य परीक्षा पास करके सरकारसे साहत्या चार्य की पड़वी प्राप्त की।

हुई बरा उसी साल इनके पिता ने परलोक बास किया इससे घर में कलह होने लगी जिससे दुखित होकर इन्होंने कलकरे की यात्रा की और वहां अपने विद्या वल में खूद नाम पेता किया परन्तु तीन ही महीने बाद वहाँ से छीट आद और "पीयूप्तवाह, प्रकाशित करने छने जो कि इनके याबरजीवन चलता रहा। अम्यात करते २ इनकी धारणा यहां तक बढ़ता गई कि ये २४ मिनट में ९७० स्होक स्वयम किये थे। इदीसे कोशी की ब्रह्माबस्तवविंगी समा से इन्हें चांड़ी के पड़क सहित'बहिकाराउक" को उपाद्यी प्रदानकी । यहसव कुछ या परन्तु इनको आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी इस छिपे संवत १२४० में इन्होंने मधुवना लाकर वहां के स्टूटो में ३५) ह० सासिक की नीकरी करही । इसी समय इन्होंने र्सस्टत में 'सामवत नाटक'दना कर राजासाहैय दर्म गा की समर्पण किया और रावराज विजयनायक उपन्याय भी संस्कृत में लिला संतर् १६४८ इनकी विहारी विहार की हस्त लिख त पुस्तक चोरी चर्टा गई टसेटन्होंने पुनः पूर्णिकयाकाक्रीटी नरेज ैत अनुको सारत रत्न'को पदवी प्रदोन की थी और अयोध्या नरेत ने एक स्वर्ण पदक सहिव 'शताब धान'को पदवी दी थी।

नीम्बर १६०० को व्यासजी का परलोक यास काशी में हुआ i इनका चरित्र व्यास श्रेगी में समभना चाहिए।

> [ म॰ म० धसुन गङ्गाघर शास्त्रो, साहित्याचार्य ] C. l. E.

आपका जन्म, शिएए काशी में हुवा। स्व॰ बाल शास्त्री के साप 'प्रधान शिष्य थे।

सापने संस्कृत कालिजमें पढ़ाया, और संग्रेज़ोंमें बहुत यश हुवा श्लोक रचना बड़ी विचित्र थी।

पट दर्शन पर आपने अति थिलासि संलाय। एक बहुत उत्तम निवन्ध लिखा। सेद है अब आपका शरीर इस पृथ्वो पर नहीं।

यह भट्टा राष्ट्रों में समभाना चाहिये।

साहित्याचार्य पंडित रागावतार शर्मा, एम, ए,

छपरा में पं0 देवनरायण शर्मा भारद्वाज गोत्रीय रहते थे। आपनी स्त्री श्रीमती गोविंद देवी भी विदुषी थी। इनके ४ पुत्र श्री कांत, यलदेव, लक्ष्मोनरायण, और रामावतार हुवे। चारों ही विद्वान हैं।

पार्डिय रामाचतार शर्मा का जन्म सं० १६३४ में हुआ। ५ वर्ष की अवस्था से ही पिताने विद्या आरंभ कराया। वारह दर्णकी अवस्था में बांकीपुर से आपने प्रथम श्रेणी में प्रथम परीक्षा पास की, इसी बीच में एन्ट्रेंस तथा अन्य कई परीक्षा पास की २० वर्ष की अवस्था में काशी की साहित्यवार्य परीक्षा में प्रथम हुवं। इसी वर्ष आपके पिता का देहानत होगया। परन्तु माता ने आभूषण आदि वेचकर भा पहाया सं०,१६५५ में एफ, ए,१६५७ में ची, ऐ, और १६५८ में कळकत्ता की एम, ए, परीक्षार्थे पास की। पुनः हिन्दू काळिज में अध्यापक और प्रयाग विश्व विद्यालय के परीक्षक रहे। १६६३ से परना काळिज में अध्यापक हैं, १६६६ से आप कळकत्ता यूनिवर्सिटी के भी सदस्य हैं। हिन्दी में यूरोपीय दर्शन आदि कई नन्थ हिन्दी हैं। हिन्दी साहित्य सरमेळन के सभापति हुवे थे।

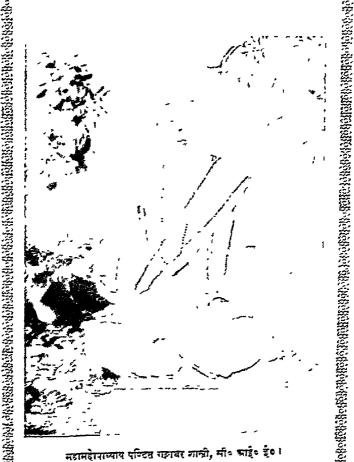

महामहे।राज्याय पण्टित राज्ञावर गान्त्री, मी॰ ब्राई॰ ई०।

इंदियन प्रेस, प्रयाग ।



#### शुद्धि पत्र

यह पुस्तक ३ भेसों में मुद्रित हुई। उक्त भेसों में संशोधक न होने और मेरी मजुपस्थित में जुपने के कारण पुस्तक में मनेक मशुद्धियें रह गई। मात्रा, और मक्तर बहुत छूट गये। कहीं की कापी कहीं खपगई। भाषा भी संगाली न जा सकी। कुछ मशुद्धिशोधन निम्नलिखित हैं। वन्श के स्थान में वंध, अग्ध के स्थान में अंश और सम्यत् के स्थान में संवत् पढ़ना चाहिये। बहुत स्थानों में व के स्थान में व और व स्थान में व खुप गया है। प्रत्येक पृष्ठ पर "पड़च गौड़ों का अवान्तर भेद " यह शीप क गलती से छप गया है।

| शशुद्ध              | ग्रद             | ão          | чo                 |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>श</b> न्तर्भगतः  | भन्तगंत          | <b>શ</b> .  | ų                  |
| भुवने शान्तमं       | भुवनेशान्तगं     | ર           | ર                  |
| ( No do )           | ' ( शां०प० )     | ·           | . १०               |
| यधारत्नाहर०         | . पथारहा०        | १५          | १०                 |
| डाकुर               | ठ।कुर            | २३          | ₹.                 |
| क्रम्योकुटमा        | कत्याः कुरजा     | . 38        | ্ <b>१</b> ৩       |
| श्रमिजननिया सी      | स्रमिजन `        | 83 .        | े <b>२</b><br>१० - |
| सनारच               | सनाख्य .         | ሂ፰          | <b>Ž</b> o -       |
| चेद्दध्य .          | <b>बेदाब्ध्य</b> | દ્દછ        | २६                 |
| मात्ररपी            | धार्त्मि की      | ξŸ          | y,                 |
| -द्याल              | –इयालु           | ,,          | १३ ,               |
| जिनि                | ' जिन            | <b>3</b> 0} | દ્                 |
| जवपुर '             | जयपुरे 🔨         | "           | ، ق                |
| समप्प               | सम्दर्भ          | 33          | 8                  |
| <b>स</b> र्हे .     | सङ्गे            | 51          | , etc.,            |
| ख्वीम <b>च</b>      | द्यीम्स          | 91          | <b>१३</b> .        |
| ड्वीमच<br>चक्रेय :  | चक्रे ऽयं        | ११०         | Ä                  |
| <b>नव</b> ननियष्टिः | नबनिष्ठः         | 29          | 9                  |
| धामा                | घोमान            | ( 91 . ·    | <u>و</u> ه.        |
| शीरडै:              | ् शीएडैः 🗸       | ut .        | ़ २१               |

| मितिमान् सिंध १० विष्णाद्दन विष्णुद्द १२ श्वान्तरभेद शासन १२६ १३ सुकन्द सुकुन्द ६२ ६ तेमुनि ते ति १३६ १६ सिद्धि सिद्धि , २० व च , २३ मगर्यामनी स्वर्यमानी १३७ १ तिव चान्वरम् , २ प्रकृत पुन्दुत , १ पुरुष्ट्रन पुन्दुत , १ पुरुष्ट्रन पुन्दुत , १ पुरुष्ट्रन पुन्दुत , १ पुष्कर० पुनर० , पु गामिष्यति भविष्यति , ६ तिश्चित् सिंधि , ७ से सं सं पुष्मावः , २५ प्रमावः , २५ प्रमावः , २५ प्रमावः , १५ प्रमावः , १५ प्रमावः , १५ प्रमावः , १५ सर्वे प्रमावः , १५ सर्वे प्रमावः , १५ सर्वे प्रमावः , १६ सर्                                                                                     | विश्वाव             | <b>वि</b> ण्या          | 2)           | રક         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------|
| विष्णाद्दसः यिष्पुदस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | सं≊मान्                 |              | १०         |
| चान्तरभेद - शासन १२६ १३      सुकन्द सुक्न्द ६२ ६      चेमुनि जे नि १३६ १६      सिद्धि सिद्धि " २०      च च " १३ १      चान्द्रम् " २३      प्रकर्णमानी अवश्यमाना १३७ १      तिस्व चान्द्रम् " २३      प्रकर० पुन्द्रत पुन्द्रत " ३      पुकर० पुन्द्रत पुन्द्रत " १५ १      पुकर० पुन्द्रत पुन्द्रत " १५ १      पुकर० पुन्द्रत पुन्द्रत " १५ १      प्रकर० पुन्दर " १५ १      सिंध्य मिन्यति भावस्यति " ११ एव १      प्रमादः " १५ १      प्रमादः " १५ १      प्रमादः " १५ १      प्रमादः " १५ १      सरं प्रमादः " १५ १      सर्व प्रमादः " १६० ६      दोरकार्या द्रारकार्या " १६ १      दोरकार्या द्रारकार्या " २१      इन्द्रकाः ज्ञह्यः " २२      स्मास्ता ज्ञह्यः " २२      स्मास्ता ज्ञह्यः " २२      स्मास्ता ज्ञह्यः " २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                         |              |            |
| मुक्त मुक्त १६२ ६<br>छेमुनि ते ते १३६ १६<br>सिद्धि सिद्धि २०<br>च च २०<br>श्राप्यामनो श्रावश्यमाना १३७ १<br>तिच चान्वश्म २<br>पुच्छ्रत पुच्छ्रत १<br>पुक्रर० पुनर० १<br>गामिप्पति भावस्पति ६<br>निश्चित् तिश्चि १<br>पुष्पार्क स्राच्या २१<br>पुष्पार्क युष्मार्थः २५<br>प्रमार्थः १५<br>प्रमार्थः १५<br>प्रमार्थः १६१<br>नेपातः नेपाच्यः १६१<br>सर्वे १६१<br>सर्वे १६० ६<br>सर्वे १६० ६<br>स्रोस्कार्य १६० ६<br>स्रोस्कार्य १६० ६<br>स्रोस्कार्य १६० ६<br>स्रोस्कार्य १६० ६<br>स्रोस्कार्य १६० ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                         |              | १३         |
| हैमुनि हैं। नि १३६ १६<br>सिद्धि सिद्धि " २०<br>मगश्यामनो मगश्यमनो १३७ १<br>तिच चान्वरम् " २<br>प्रच्छन प्रच्छत " ३<br>पुकर० पुनर० " पु<br>गामिष्यति भविष्यति " ६<br>निश्चित् निश्चि " ७<br>सः " १४<br>पुष्मार्थः " २५<br>प्रमार्थः " २५<br>प्रमार्थः " २५<br>मगहा प्रमार्थः " २५<br>मगहा प्रमार्थः " २६<br>प्रमार्थः " १६ २२<br>प्रमार्थः " १६ २२<br>प्रमार्थः " १६ २२<br>प्रमार्थः " १६ १२<br>सर्वे प्रमार्थः " १६६ २२<br>प्रमार्थः प्रमार्थः " १६६ १६<br>सर्वे प्रमार्थः १६० ६<br>सर्वे प्रमार्थः १६० ६<br>सर्वे प्रमार्थः १६० ६<br>सर्वे प्रमार्थः १६० ६<br>सर्वे प्रमार्थः सर्वे " २६<br>सर्वे प्रमार्थः १६० ६<br>सर्वे प्रमार्थः सर्वे " २१<br>सर्वे प्रमार्थः सर्वे " २६<br>सर्वे प्रमार्थः सर्वे सर्वे " २६<br>सर्वे प्रमार्थः सर्वे सर्वे " २६<br>सर्वे प्रमार्थः सर्वे सर् | मुकन्द              | सुरन्द                  | ६३२          | 3          |
| सिद्धि सिद्धि " २० च " २३ भगश्यामना अवश्यमाना १३७ १ तिच चान्वरम् " २ प्रञ्जून पृच्छुत " ३ पुकर० पुनर० " ५ गामिप्यति भविष्यति " ६ सिक्षत् सिक्ष्य सः " १५ पुष्मार्थः युप्मार्थः " २५ प्रमुश्च पर्य " ६ प्रमुश्च पर्य " ६ प्रमुश्च पर्य " ६ जेमुनि जेमिनि " ११ जेमुनि जेमिनि " ११ सर्व पर्य स्व १५६ १ सर्व पर्या स्व एक्षा १५६ १ सर्व पर्या स्व एक्षा १५६ १ सर्व पर्या स्व एक्षा १५६ ६ सर्व पर्या स्व रहि० ६ स्रोस्कार्या स्व स्व १६० ६ स्रोस्कार्या स्व स्व १६० ६ स्रोस्कार्य स्व १६० ६ स्रोस्कार्या स्व स्व १६० ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>े</b> मुनि       | जै <sup>र</sup> नि      |              |            |
| च च स्वरुवमानां १३७ १ तिच चान्वरम् " २ प्रद्यंत प्रद्यं प                                                                                     | सिद्धि              |                         | **           | হ্০        |
| तिच. चान्वहम् , ३ प्रच्छ्नं प्रच्छ्नं प्रच्छ्नं प्रच्छ्नं प्रम्पादे प्रचित्रं , ६ निश्चित्रं निश्चि , ६ निश्चित्रं निश्चि , ७ सः , १३ प्रचाकं युप्माकं , २५ प्रमुश्च प्रचाकं प्रचाकं , २५ प्रमुश्च प्रचाकं मः १३= ७ प्रमुश्च प्रचाकं , १३ २२ प्रमुश्च प्रचाकं नेपात्रः , १३६ २२ प्रस्य सर्वे प्रचाकं प्रचाकं , १३६ २२ प्रस्य सर्वे प्रचाकं , १५६ १ सर्वे प्रचाकं प्रचाकं , १५६ १ सर्वे प्रचाकं प्रचाकं , १५६ ६ सर्वे प्रचाकं प्रचाकं , १५६ ६ सर्वे प्रचाकं प्रचाकं , १६० ६ द्रोरकायां द्रारकायां , २६ प्राम्लां ज्रह्नकाः ज्रह्नाः , २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>च</b>                | **           | 55         |
| तिच. चान्वरम् ,, २ १ प्टब्रुत पुरुद्धत पुरुद्धत पुरुद्धत ,, १ १ पुरुद्धत पुरुद्धत ,, १ १ पुरुद्धत ,, १ १ पुरुद्धत ,, १ १ १ पुरुद्धा ,, १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भपश्यामना ं         | श्चव्यमाना <sub>.</sub> | १३७          | ŧ          |
| पुरुष्त पुरुष्त पुरुष्त ॥ १ पुष्पार पुरुष्त पुरुष्त ॥ १ पुष्पार प्राम्पायत भिक्ष ॥ १ पुष्पार ॥ १ पुष्                                                                                     |                     |                         | *1           | ્રે ર      |
| पुकर०  गामिष्यति  गामिष्यति  निश्चित  सः  सः  पुष्माकः  पुष्माकः  प्रमाकः  प्रमाकः  मोनः  मेः  पेय  पेय  पेय  पेय  पेय  पेय  जैसुनि  निर्मातः  न्पोत्तः  न्पोत्तः  क्षित्र  सः  प्रमु  सः  सः  सः  प्रमु  सः  सः  सः  सः  सः  सः  सः  सः  सः  स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | पृत्रञ्जत               | 37           | રૂ         |
| गामिष्यति भविष्यति ,, ६ निश्चित् निश्चि ,, ७ स सः सः ,, १८ पुष्पाकं युष्माकं ,, २५ प्रमुद्धा प्रमुद्धा ,, २६ मोतः मः १३= ७ पेयच्च पेय ,, ६ जैसुनि जैसिनि ,, ११ नपोतः , नपोत्तमः १३६ २२ श्रस्य सर्वे सर्वे ,, २ पश्चीकरं पञ्चोकरं १५= ६ द्योरकार्या द्वारकार्या , २६ ह्योरकार्या द्वारकार्या , २६ ह्यास्ता ज्ञह्नाः ,, इस्य १६० ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पुकर०               |                         | ,,           | ለ          |
| सं सः गुरुमार्थः प्रमार्थः प्रमार्थ                                                                                     | गामिष्यति           | भृविष्यति               | 3>           | ફ          |
| पुरमार्थः युग्मार्थः ,, रप्<br>प्रगृह्यः प्रगृह्यः ,, रर्<br>मोतः मः १३= ७<br>पेयसः पेयः ,, &<br>जैम्रति जैम्रिति ,, ११<br>न्पोत्तः , न्पोत्तमः १३६ २२<br>श्रस्य सर्वे सर्वे ,, २<br>पश्लोकरं पञ्जोकरं १५= १<br>तमाहृयः तमास्य १६० ६<br>द्रोरकार्याः द्रारकार्याः , २१<br>जृहुकाः जुहुनः ,, २२<br>माम्लाः श्रम्हाणः १६= २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | निश्चित्            | निश्चि                  | <b>&gt;3</b> | ઙ          |
| पुरमार्थः युग्मार्थः ,, रप्<br>प्रगृह्यः प्रगृह्यः ,, रर्<br>मोतः मः १३= ७<br>पेयसः पेयः ,, &<br>जैम्रति जैम्रिति ,, ११<br>न्पोत्तः , न्पोत्तमः १३६ २२<br>श्रस्य सर्वे सर्वे ,, २<br>पश्लोकरं पञ्जोकरं १५= १<br>तमाहृयः तमास्य १६० ६<br>द्रोरकार्याः द्रारकार्याः , २१<br>जृहुकाः जुहुनः ,, २२<br>माम्लाः श्रम्हाणः १६= २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>स</b> े.`        | सं:                     | 31           | ્ ફેટ      |
| प्रगृह्य प्रगृह्य , २२<br>भोतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | ् युष्माकं              | >>           | <b>≒</b> ų |
| मोतः सः १३ % पेयम पेय ,, ६ जैसुनि जैमिनि ,, ११ न्पोतः , न्पोत्तमः १३६ २२ श्रय्यू सर्वे , २ पञ्जीवरं पञ्जीवरं १५ ६ ६ तमाह्य तमान्ध्य १६० ६ द्वोरकार्या द्वारकार्या , २१ जृहुकाः जुहुनः , २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रगृह्य            |                         | ,.           | २२         |
| पेयस पेय ,, & जैमुनि जैमिन ,, ११ निपातः , नृपोत्तमः १३६ २२ शरयु सर्व सर्व ,, २ पञ्जीवरं पञ्जीवरं १५८ ६ तमाह्य तमास्य १६० ६ द्रोरकार्या द्रारकार्या , २१ जृहुकाः जुहुनः ,, २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मोनः                |                         | १३=          |            |
| न्योतः । न्योत्तमः १३६ २२<br>शरयू सम्य १५६ १<br>सर्वे सर्वे , २<br>पश्लोकरं पञ्जोकरं १५= १=<br>तमाह्य तमान्ध्य १६० ६<br>द्वोरकार्या द्वारकार्या . २१<br>जुहुकाः जुहुनः , २२<br>श्लाम्ला श्लाह्य १६= २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पेयन्न              | ं पेय                   | 51           |            |
| न्योतः । न्योत्तमः १३६ २२<br>शरयू सम्य १५६ १<br>सर्वे सर्वे , २<br>पश्लोकरं पञ्जोकरं १५= १=<br>तमाह्य तमान्ध्य १६० ६<br>द्वोरकार्या द्वारकार्या . २१<br>जुहुकाः जुहुनः , २२<br>श्लाम्ला श्लाह्य १६= २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जैमुनि              | जैमिनि                  | >1           | ' ११       |
| शरयू सम्बु रण्ड र<br>सर्व सर्व ,, २<br>पश्लोश्वरं पञ्चोत्तरं रण्ड हैं=<br>तमाहृग तमान्द्रय १६० ६<br>द्वोरकार्या द्वारकार्या २१<br>जुहुकाः जुहुनः ,. २२<br>त्राम्ला प्रस्ता १६६ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नृपोत्तः            | , नृपोत्तमः             | 353          |            |
| पञ्चोत्तरं पञ्चोत्तरं १५= ६=<br>तमाहृप तमास्य १६० ६<br>द्वोरकार्या द्वारकार्या . २१<br>जुहुकाः जुहुनः , २२<br>त्राम्ला प्रस्तुष १६= २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शरयू                | ् । संयू                | ं १्पृद्     |            |
| तमाहृय तमास्य १६० ६<br>होरकार्या द्वारकार्या २१<br>जहुकाः जहारः , १२२<br>माम्ला प्रस्ता १६५ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                         | 11           |            |
| द्वोरकार्या द्वारकार्या २१<br>जुहुकाः जुहुनः ,. २२<br>त्राम्ला . त्रम्हण १६८ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | ्यञ्चीलरं               | รุน=         |            |
| न्नाम्ला ∙ न्नाम्लण १६८ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तमाह्य              | तमाव्ह्य                | रृह०         |            |
| न्नाम्ला ∙ न्नाम्लण १६८ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | द् <u>वोर</u> कायां |                         | ••           |            |
| न्नाम्ला ∙ न्नाम्लण १६८ २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जुहुकाः             | जुह्न हाः               |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्राम्ला -          | झ'हाण                   |              | হ হ        |

ए० ११५ का लेख एछ =२ पर चाहिये । ए० ११६ के जपर का मैं शित लेख ए० १३१ पर चाहिये । एछ १६८ सं १६२ तक मेंटर शीव्रता के कार्रण देखा नहीं गया।

# नक्कालों से सावधान रहिये सुधासिन्धु।

यह सरकार से निष्ट्री भी हुई एक स्वादिष्ट सुगंतित द्वा है, जो केवल पानी में डालकर पीने से कफ, खांसी, हैजा, दमा, ख़्ल, संग्रहणी, श्रतिमार, वालकों के हरे पंले दस्त के करना द्य पटक, देना खादि गोगों को एक ही खुराक में फायदा दिखाती है कीमत फी शीशी ॥) टा॰ खं० १ से २ तक ≅)

## दहुगज केसरी

विना किसी जलन और तकलीफ के दाद को जड़ से खोने वाली यह एक ही दवा है की यत की शीशी ।) १२ लेने से २१) में घर बेठे देंगे।

#### वारसुधा

यदि आपको दुवले पतले और सदैव रोगी रहने वाले वचीं को मोटा ताना और तन्दुबस्त बनाना है तो हमारो इस जायक्रेमन्द्र दवा को मंगा कर पिलाइये कोमत की शीशी ॥।) डा॰ ख॰ ।=)

पूरा हाल-जानने के लिये चारधाम का चित्र सहित सचिपत्र ग्रुफ्तमंगाकर देलिये।

> ्रसंगाने का पताः— ्रिसुख संचारक कम्पनी मधुराः

### वीसा यन्त्र।

"चांदी का तबीज" नौ कोठों में अमूरुव रतन वशीकरण, पीति होना, मुक्दमा मादि सर्व्य कार्यसिद्धि शबु पीड़ा, भय, बुकसान न हो द्रव्यमाप्ति पुत्रोत्पत्ति, गर्भ-रक्ता मेतादि वाषा मौर वाल रोगादि शांति पर १।७ मैं सही न हो तो दाप वापस।

नोट — परदेश गये मनुष्यों का आना, इन्य का मिलना होनहार कार्य स्वप्न में ज्ञात होना, तीर्थयात्रा, तबदीजी विद्या माप्ति इम्तिहान में पास होना ऊपर जिखे सिद्ध वीसा यन्त्र से इतने कार्य सिद्ध करना चाहो तो २।७) में उपहार समेत तथा भृद्ध संहिता से तीन जन्म का हाल २७) में (वर्षकल १।) किसी पुष्य का नाम जिखो।

Jhansi नं ः ६० परिहत सयोध्या प्रसाद ज्योतिषी,

### वद्रीनाथ कैलास पर्वत की स्वर्णजानत शुहु सत शिलाजीत

इस महीषधीका अपार गुण भारत मिल है। केवल सूर्य ताप से शोधित अपूर्व गुण दाई आविष्कार किया गया। मूल्य भी अन्य व्यापारियों से कम अपनी अधिक विकी से इमने १) रुं बोला स्थिर किया और पांच तोला की पूरी खुराक वाली डिव्बी का सिर्फ ४) रुं सेवन विधि पर्ची साथ पार्सल के आवेगा।

ब्राह्क गण शीघता कर लाभ उठावें।
पं विरञ्जीव लाल शर्मा
श्री वद्रिकाश्रवडा नन्द्रवयाग गढ़वाल।

### विज्ञापन

हमारे मोपवालय में प्रत्येक प्रकार के रस, टपर्स, घातु, भासव, भरिष्ट, घृत, तेल भादि विकयार्थ टपस्थित रहते हैं।

प्रत्येक रोग की चिक्तिसा की जाती है।

श्मेद्दसङ्जीवनरसायन≗वीर्य बद्दने को रोकती है । मृ००२)

### मधुमेह (डायावटीज्)

यह रोग, शरीर का भयानक शबु है । मृत्र में शर्करा (Sugar) आने लगती है, एक्ट्यूमन भी कभी २ निकलने लगता है। प्यास और मृख एक दम बढ़ जाती है। इस बढ़े हुने रोग में

### मधुमेहान्तक रसायन।

अपूर्व प्रभाव दिलाती है। इस महोपय के सेवन से गुढ़, चीनी, शहद, अंगूरी शकर अयोन् सब प्रकारका मीठा रस मही हो जाता है और क्रमशः लाम होजाता है। प्यास और भूल शान्त होती है। ज्यादा मूत्र आना बन्द होकर मृत्र में खांड एक्ट्यूमन और फास्फेट्स् बंद होते हैं गुरदा रुचिर में से खांड को न निकाल कर प्रत्येक अंग के अवयव में विभक्त करने लगता है। मृत्य ५) २०।

चन्द्रोदय - मधुमेह से उत्पन्न हुई शिथिलता और मधुमेह के कारणों को नष्ट करता है मृन्य १००) तीला।

#### प्रदुरान्तकरस और सासव

स्वियों के श्वेत प्रदर्को बन्द करता है मृल्य?) तो । शाल्यासवर) शीशी।

### प्रचेत्स् तेल

यह तैरु पिनत्र है, किसी पाणी की बहा उहु इस में मिश्रित नहीं है। और लगाते ही पिनष्ट हो जाता है। नदुंस इता, शिथिजता को नष्ट कर, मली गई नसों को पुनर्जीवित करता है मू० ५) रु०।

रिगल पाक-पान में खाने से नयुंसकता नय होती है मु०१५)

योगराज ग्राहर १) तो ० भीमसेनी कर्पूर ३०) तो ० छोड भस्म ५) तो ० अञ्चक भस्म ५) तो ० सुवर्ण मालती वसंत १२) तो ० रस्न मालती वसंत ५०) तो ०

हिरण्यतर्भ रस ५,०) तोः तालकेश्वर ५०) तो० ताह्रभस्य २) तो० मूत्रकृट्यूःतकरंशयन- सोजाक, कुरा को नष्ट करता है २) तो०

### वेदवाचस्पत्य चहदभिधानम् ।

यदि वैदिक ज्ञातन्य विषय एक स्थानमें देखने की इच्छाहो यदि भूगोल, विज्ञान, अध्यात्म सम्बन्धी विचार पढ़ने हों, और यदि आप वेद पढ़ना चाहते हों तो इस अपूर्व कोष हैं Encyclopedia of Vedic Literature के ब्राह ह वनिये। इस कोष में वैदिक साहित्य के विभिन्न १३० ग्रन्थों के प्रमाण, प्रयोग दिये गये हैं। त्रमुग्, यजु, साम और अथर्व वेद की शावल, बाज-सनेय, तैचिरीय, कठ, मैत्रायणी, कीयुन, पिप्पछाद आदि संहि गओं के शब्दों के विशेष्य, विशेषण, किया, कर्म, कर्ता, देवर तथा स्वरम्पिक प्रक्रिया, क्याकरणांश अधाद्यायो और मा तशाख्यों से देकर व्युत्प तथे भीर गिर्वचन त्राक्षणों तथा निरुक्त से दिखाय हैं। विभिन्न विषयों में वेदसं-दिता, ज्ञाह्मण, उपनिषद, करूप, गृह्म, श्रीत सुत्रों और स्पृतियों के प्रमाण संग्रह किये

गर्व हैं। मन्त्रों के ममाण भी दिये गये हैं। यह महान् मंध १० वर्ष के रात्रि दिन का परिश्रम है। इस कोए की प्रशंसा महामान्य श्रीयुत

महात्मा बालगङ्गाधर तिलक महाराज एषं श्रीयुत पं॰ शतीशचन्द्र विद्यांभूषण

ममृति विद्वानों ने की है।

मथमांक शीव मकाशित होगा मूल्य था।) वार्षिक ।

वेदालोचन भेस में है।

इस में बेटों के समालोनक मैनसम्लर, मैकडानल, हिटनी, भासमैन, क्लोमफील्ड, कीथ, वेवर, आरनोल्ड, राजेन्द्रलाल मित्र, रमानाथ मरम्वती, बोध्लिंग, रोध्, टमेशचन्द्र विद्यारल प्रमृति साज तक के सम्पूर्ण विद्वानों की कीगई वेदसमालोचनाओं और ननुनच पर विचार और युक्तियुक्त सप्रमाण टक्तर दिये गये हैं।

ऋषि, छन्द, देवता, मन्त्र विचार, संकेत सूचन वेदकाल, यज्ञ विचार, मन्त्र त्राह्मण विचार, मन्त्र संस्था शादि अनेक विषय दियेगयेहें।

### इस शुभ कार्य में

हमारा हाथ वटा कर सहायता कीजिये। इसी अन्धमाला द्वारा वैदिक नह प्रायः दुर्लभ ग्रंथ भी क्रमशः प्रकाशित किये खावेंगे।

**१**पना नाम रजिएर में लिखाइये ।

परश्राम शासी विवेशक अम्बारा

### निर्णयसागर छापेखाने की विक्रेय पुस्तकें।

श्रीकमिविपाकसंहिता-शिष्पार्वतीसंवाद रूप भाषाठीका. इस में अधिनीमादि नक्षत्रों के चरणों पर जरम होने से मनुष्य हो कैसे कैसे फल मिकते हैं इत्यादि हैं। मू० डा॰ सहित (०)

मनुस्मृति—पं रामेश्वरभट्टत भाषा टीका सहित। यह टीका बड़ी सरल मुबोध है और कुल्य्कभट्टत मन्वर्धमुक्तावली टीका के अनुसार की गई है। दलोकों का दर्णानुकर कोश भी पीछे लगा दिया है। मुन्दर विद्व विधी हुई। मृत डा॰ स० १॥)

ऋतुसंहारकाच्य -महाकवि श्रीकालीदासविरवितः मणि-रामकृत चंद्रिकाच्यास्या और पं० रामेश्वरभटकृत मापाटीका ५८)

वैद्याचंद्रोद्य-(श्रीभाषानुदादमहित) यह पुस्तक कवितर श्रीतिगळ्महका बनाया हुआहे. इस में ८२ अवलोक्त (अध्याय) हैं और प्राय: तीनसी चालास तन्यराछटों से युक्त है इस में संपूर्ण रोगों का निदान कहा है अतग्ब मधुरा के एक पूज्य-विद्वान हारा भाषानुबाद कराया है, किन और वैद्यों के बड़े काम की पुस्तक है। मृठ डा० सहित .... ॥)

मुहूर्तचिन्तामणि-पं परमेश्वरभट्टकृत हिंदी भाषा टीका सहित । डा म् सहित .... .... !!!/)

लीलावती-हिन्दी भाषानुवाद सहित। लीलावती के पाटीगणित भाग का भाषानुवाद हमने पं० चम्पाराम मिश्र वी.ए. एम. पस. वी. में संशोधन कराके प्रकाशित किया है. इस में रीति के रलोक उनका भाषानुवाद, उदाहरण का अनुवाद और उनको सिद्ध करना तथा उस रीति के अनेक प्रश्न अभ्यास के लिये दियं गये हैं, जिस से.रीति के कंटस्थ करने और प्रश्नों के सिद्ध करने में सुगमतां होगी। मू० डा० सहित। ....॥:=)

पांडुरंग जायजी 'निर्णयसागर' छावेखाने के मालिक घर नं० २३, कोडमाट केन,-बम्बई, .